#### श्रेष्ठि देवचन्द लालमाइ जैनपुस्तकोद्वारे प्रन्थाङ्कः ८१।

# अनेकार्थरत्नमञ्जूषायां

#### श्रीसमयसुन्दरसन्दब्धाऽष्टलक्षार्थीत्यादि नाना रहानि ।



#### सम्पादकः--

सूर्यपुरवास्तव्यश्रीयुतरसिकदासतनुजः कापडियेत्युपाह्वो हीरालालः

एम् . ए. इत्युपाधिविभूषितः सभाष्यसटीकतत्त्वार्थाधिगमसुत्रादिग्रन्थानां संशोधको न्यायकुसुमाञ्जल्यादिग्रन्थानां विवेचनात्मकभाषान्तर-कर्ताऽर्ज्यतद्दीनदीपिकायाः प्रणेता अ।

प्रकाशियत्री---

जीवनचन्द्र साकरचन्द्र जहेरीद्वारा

श्रेष्ठि देवचन्द लालभाइ जैनपुस्तकोद्धारसंस्था।

रामचन्द्र येसू रोडगेद्वारा निर्णयसागराख्ययन्त्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशितः।

प्रथमे संस्करणे प्रतयः १२५०।

वैक्रमीयाब्दे १९८९ तमे ]

वीरसंवति २४५९ [ ऐसवीयाब्दे १९३३ तमे

पण्यं रूप्यकत्रयम्।

एतद्प्रन्यपुनर्भुद्रापणादिसर्वेऽधिकाराः श्रेष्ठिदेवचन्द लालभाइ-जैनपुस्तकोद्धारसंस्थाकार्यवाहकाणामायत्ताः स्थापिताः।

# ANEKĀRTHA-RATNA-MAÑJŪŞĀ

#### CONTAINING

S'rī Samayasundara's Aştalakşārthī etc.



#### CRITICALLY EDITED

WITH INTRODUCTION IN SANSKRIT

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

#### Prof. HIRĀLĀL RASIKDĀS KĀPADĪĀ, M. A.

POST-GRADUATE LECTURER IN ARDHAMAGADHI

AT

THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, POONA.

#### **PUBLISHED**

BY

#### JIVANCHAND SAKERCHAND JAVERI.

FOR

SHETH DEVCHAND LALBHAI JAIN PUSTAKODDHAR FUND.

First Edition ]

A. D. 1933.

[ 1250 Cenies

Price Rs. 3-0-0

[All rights reserved by the Trustees of Sheth D. L. J. P. Fund.]

Published by Jivanehand Sakerchand Javeri, one of the honorary Trustees of Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund, at Sheth Devchand Lalbhai Jain Dharmashala, Badekhan Chakla, Surat.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the 'Nirnaya Sagar' Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

बालब्रह्मचारी विशुद्धचारित्रचेंद्रामणि-वीथींद्रारक श्रीमान आचार्यमहाराज श्रीविजयनीतिसुरीश्वरः॥

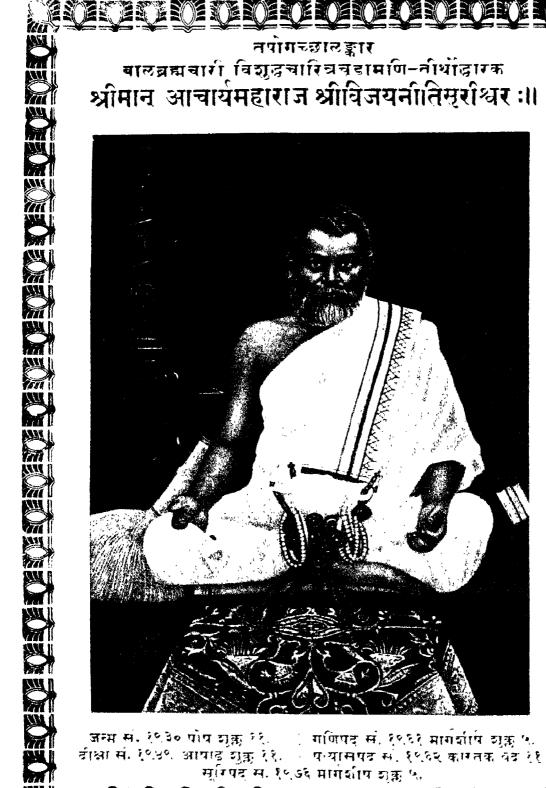

जन्म सं. १९३० पोप शुक्क ११. गणिपद सं. १९६१ मार्गशीय हाक्क ५. दीक्षा मं. १९४९ आयाडू होक्क ११. पःयासपद सं. १९६२ कारतक वेदे ११ म्रिपद स. १९७६ मागंदीय शक्क ५,

# **ૠ**લ્સમર્પણમ્.ૠ

શ્રીગિરિગરનારાદિ મહાન્ તીર્થોદ્ધારક, તપાગચ્છાલંકાર, વિશુદ્ધચારિત્રચૂડામણિ, ખાલખ્રદ્મચારી, શ્રીમદ્

આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયનીતિસૂરીક્ષરજી, મુ૦ સાજત (મારવાડ).

પ્રાચીન ગ્રન્થ પ્રકાશનકાર્યમાં, અમૂલ્ય સહાયતા આપ-શ્રી તરકથી મળતી રહી છે તેની યત્કિંચિત્ એધાણી તરીકે આ ગ્રન્થરત્ન આપશ્રીની અનુમતિ વિના આપના કરકમલમાં સમર્પો અંશતઃ કૃતાર્થ થવા અભિલાષા રાખીયે છેયે.

ગોપીપુરા, સુરત. સં. ૧૯૮૯, વૈશાખી પૂર્ણુમા, મે સને ૧૯૩૩. જીવણચંદ સાકરચંદ જવેરી અને અન્ય માનક મંત્રીએા.

# THE LATE SHETH DEVCHAND LALBHAI JAVERI.

BURN INCH ALD SERVE

DR D 1310 JANEARN 1906 V D BOMBAN



# श्रेष्टी देवचन्द् ठाठमाई जहवेशी.

जन्म १८ ८ विक्रमाध्ये कार्तिकशुक्तेक।वश्यां (देवदापावलार्विसे) सर्वेषो नियाणम् ६० २ घत्रमध्ये पोपकरमतनीयायाम् सकरसकास्तानशः सोटसयोनसयोगः



#### શ્રીપાર્શ્વશાંતિમ્.

# આમુખ.

રોઠ દેવચંદ લાલભાઇ જૈનપુરતકાહારે ગ્રંથાંક ૮૧ મા તરી કે (૧) ઉપાધ્યાય શ્રીસમય-સુન્દરગિષ્ફૃત અષ્ટલક્ષાર્થી અપર નામ અર્થરત્નાવલી, (૨) શ્રીશુભિતિલકકૃત ગાયત્રી-વિવરણ, (૩) મહામંત્રાધિરાજ નવકારના "નમો જારિદ્દંતાળં" પદના ૧૧૦ અર્થો વગેરે અમૂલ્ય કૃતિઓને અત્ર અનેકાર્થરત્નમંજૂષા નામથી એકત્ર પ્રસિદ્ધ કરતાં અમને વિશેષ આનંદ થાય છે; કેમકે આવી અનેક અર્થવાળી વિવિધ કૃતિઓ પ્રસિદ્ધિમાં લાવવાના યાગ અમાને પ્રથમ પ્રાપ્ત થયા છે. પૃષ્ઠ ૧ થી ૨૪ માં સટીક નમસ્કારસૂત્ર અને ઉવસઅહરસ્તોત્ર પણ બેડવામાં આવ્યાં છે.

પ્રોફેસર હીરાલાલ રસિકદાસ કાપિડયા M. A દ્વારા આ ગ્રંથનું સંશાધન કરાવવામાં આવ્યું છે અને તેમને આને અંગે જરૂરી પ્રસ્તાવના વગેરે સર્વ આલેખ્યું હાવાથી અમારે તત્સંબંધે વિશેષ કાંઇ કહેવાપણું રહેતું નથી.

જે જે મુનિવર્યોએ અને ભંડારાના સંચાલકાએ પ્રતા આપવા મહેરભાની કરી છે તથા પ્રકાશનકાર્યમાં જેમણે સહાયતા આપી છે તે સર્વેના અમા ઋણી છિયે.

મન્ય ખહાર પડતાં અતિશય વિલંખ થવાથી વાચકાની ક્ષમા યાચિયે છિયે.

ગાપીપુરા, સુરત. સં. ૧૯૮૯ વૈશાખી પૂર્ણિમા, મે સને ૧૯૩૩. લિં૦ જીવણુચંદ સાકરચંદ જવેરી, પાતે અને બીજા દ્રસ્ટીએા માંદે.

# अनेकार्थरत्नमञ्जूषाया विषयानुक्रमणिका.

|    | _                                                 |                  |
|----|---------------------------------------------------|------------------|
| 8  | स्मरणपत्रिका ( गौर्जरगिरि )                       | ધ્               |
| २  | आमुखम् (गौर्जरगिरि)                               | v                |
| ą  | प्रसावना                                          | 9-20             |
| 8  | अर्थरत्नावली (अष्टळश्चार्थीत्यपराह्मया)           | १७०              |
| ધ  | गायत्रीविवरणम्                                    | ७१-८२            |
| Ę  | हरिश्रब्दार्थगर्भितः श्रीवीतरागस्तवः              | ८३               |
| v  | सारक्रशब्दार्थसङ्कलिता श्रीऋषभजिनस्तुतिः          | <b>८</b> ४–८५    |
| ૮  | 'सारक्क'शब्दषष्ट्यर्थमयः श्रीमहावीरजिनस्तवः       | ८५-८६            |
| 9  | 'पराग'शब्दाष्टोत्तरशतार्थनिबद्धं साधारणजिनस्तवनम् | 64-90            |
| १० | 'सक्त्थ'शब्दार्थसमुचयः                            | <b>९</b> १–९८    |
| ११ | 'परवाया'शब्दार्थनिरूपणम्                          | <b>९९</b> -१०२   |
| १२ | नमस्कारप्रथमपदार्थाः                              | १०३-११८          |
| १३ | एकाक्षरनाममाला                                    | ११ <b>९-१</b> २२ |
| १४ | एकाश्चरनाममालिक।                                  | १२३१२७           |
| १५ | पडमामेत्यादिगाथाया अनुयोगचतुष्टयन्यास्या          | १२७-१३३          |
| १६ | गोशब्दकाव्यम्                                     | १३४              |
| १७ | नमस्कारसूत्रं सटीकम्                              | १–६              |
| १८ | <b>उवस</b> गाहरस्तोत्रं टीकायुगलालङ्कृतम्         | <b>u-</b> 28     |



#### प्रस्तावना

#### "सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाणमणीवमसुहं उवगयाणं। कुसमयविसासणं सासणं जिणाणं भवजिणाणं॥ १॥"

#### —सन्मतिप्रकरणे

अनेकार्थरत्नमञ्जूषाभिधस्यास कृतिकलापस प्रस्तावनाप्रणयने नाहमलम्, यथेष्टसा- ५ धनाभावात् । तथापि प्रास्ताविकं किश्चिल्लिखते । तावत् प्रस्तूयतेऽनेकार्थसाहित्यगवेषणा—

अनेकार्थसाहित्यविषयका आर्हतविबुधवरविरचिता नाना प्रन्था दरीदृश्यन्ते । तत्र विषया-नुक्रमणिकागतान् विहाय श्वेताम्बरीयाणां कतिपयानां नामोल्लेखः क्रियते । यथाहि---

- (१) कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्रस्रिपणीतं प्राकृतद्व्याश्रयकाव्यम्।
- (२) एतत्स्ररिसन्दब्धं संस्कृतद्याश्रयकाव्यम्।
- (३) एतत्स्ररिस्त्रितं सप्तसन्धानमहाकाव्यम्।
- (४) महोपाध्यायश्रीमेचविजयविरचितं सप्तसन्धानमहाकाव्यम्।
- (५) श्रीहेमचन्द्रस्रिविनेयश्रीवर्धमानगणिगुम्फितं कुमारविहारप्रशस्तिमहाकाव्यम्।
  - १-२ पुण्यपत्तनस्थपाच्यविद्यासंशोधनमन्दिरात् प्रसिद्धिं नीतमिदं प्रत्येकम् ।
- ३ महोपाध्यायश्रीमेघविजयैः सप्तसन्धानमहाकाव्यनाष्ट्रया निजकृतेः प्रारम्भे समस्ति, परन्तु तद् विनष्टमेतरमहोपाध्यायसमयपूर्वमिति ज्ञायते सप्तसन्धानगतेन प्रारम्भिकेन पद्येन ।
  - ध इदं सुद्रापितं समस्ति।
  - ५ एतस्प्रारम्भ उक्षेखोऽयम्--

"श्रीहेमचन्द्रस्रिशिष्येण वर्धमानगणिना कुमारविहारप्रशस्ती काव्येऽमुप्मिन् पूर्वे षढथे कृतेऽपि कौतुकात् पोडशोत्तरं व्याख्यानां चक्रे । तत्र प्रशस्तौ सप्ताशीतितमं वृत्तम् । तचेदम्—

> 'गम्भीरः श्रुतिभिः सदाचरणतः प्राप्तः प्रतिष्ठोदयः सरकान्तारिकतिप्रयो बहुगुणो यः साम्यमालम्बयते । श्रीचौलुक्यनरेश्वरेण विबुधश्रीहेमचन्द्रेण च श्रीमद्वागभटमञ्जिणा च परिवादिक्या च मन्नेण च'॥'

अस्य पशस्य ११६ अर्थाः। प्रणतनृपा-ऽप्रणतनृप-ब्रह्म-विष्णु-महेदा-परब्रह्म-धनपति-बेश्वपाछ-धनदा-ऽरइत्तयुग-विष्णु चक्का-ऽनिरुध्य-वागुरिक-पह्नीपति-चकोर-नागराज-सुरपति-वेश्वानर-इतान्त-राक्क्स-वायु-कमठपाताछ-मत्येलोक-सुरलोक-वरुण-धनुर्धर-सजन-दुर्जन-कुमारपाल-राजदंस-पण्डित-मूर्ख-लक्ष्मी-हेमगुण-चन्द्रकर्ष्र-वेव-सूर्य-हेमचन्द्रस्रि-मङ्गल-वुध-वृहस्पति-शुक्र-शनेश्वर-राहु-केतु-दाङ्करशीर्पगतचन्द्र-महेद्राहास्य-महादेवभस्य-दानव-नर-लक्ष्मीवाज्ञक-सुवर्णशि-पाचक-निष्काम-धर्मा-ऽर्थ-काम-मोक्क-स्रवर्ती-वाक्-सुभटमञ्चवदि-पण्डिक-घस्यर-सर्पिणी-व्यभिचारिणी-पण्डिता-सुभग-चात्स्यायन-भौतिकतापस-गौरीचर-स्वनतट-चकृतिरण-चारित्रप्राप्तधन-उल्का-मुल-शुक-कामि-सर्पदृष्टि-कामिनी-सामन्त-मांसाहार-कृपालु-रक्षपरीक्षाका-ऽऽङ्गणमङ्गकरण-चारित्रप्राप्तधन-उल्का-मुल-शुक-कामि-सर्पदृष्टि-कामिनी-सामन्त-मांसाहार-कृपालु-रक्षपरीक्षाका-ऽऽङ्गणमङ्गककान्ति-निधिकलङ्ग-ज्ञकथर-देवाकृति-चणिग्-जिनप्रतिमा-अर्हद्भक्त-स्वाद्वाद्वादि-पौक्ष-विनायक-हिताकर-पर्वत्रगृहा-जिन-सम्बस्यण-भान-दर्शन-चारित्र-यति-वाग्भट-जैनसिद्धान्त-गतिसिद्ध-वेद्यासक-जिनश्चरजिनस्तुतिकारक-मुष्यसदेव-भरत्वकि-चरमजिन-पार्श्वजिनेति विषयाः।

અર્થ. 2

- (६) श्रीजिनप्रभद्धित्रतं कातस्त्रव्याकरणविश्वदीकारि 'मगध'नरेश्वरश्रेणिकजीवन-चरित्रात्मकं द्वैयाश्रयमहाकाव्यम्।
  - (७) श्रीविजयसिंहसूरिशिष्यश्रीसोममभस्रिकृतं दातार्थेवृत्तम् ।
  - (८) श्रीलावण्यधर्मशिष्यश्रीउदयधर्मगणिप्रणीता 'दोससय'गाथाशतार्थी।
- ५ (९) श्रीबुद्धिसागरशिष्यश्रीमानसागरम्रनिकृता पैरिप्रहेतिपद्यशैतार्थी ।
  - (१०) श्रीजयसुन्दरस्रिस्त्रिता प्राप्तुं पारेत्यादिशतार्थी।"
  - १ एतस्य कतिपयो विभागो मुद्दापितः । अस्य प्रणेतृभिषंद्वो प्रन्था विरचितः । एतश्वामिजज्ञासुभिषिछो-क्यतां श्रीचतुर्विशतिजिनानन्दस्तुतेर्मेदीया भूमिका (ए. ४०-४२) । रहस्यकल्पद्वमोऽप्येतेषां कृतिर्वर्तते । प्रेक्ष्यतां १३०तमं पृष्ठम् ।
    - २ पृतत् काच्यमिःथम्---

"कल्याणसारसवितानहरेक्षमोह—कान्तारवारणसमानजयाद्यदेव । धर्मार्थकामद महोदय वीरधीर, सोमप्रभाव परमागम सिद्धसूरे ॥"

अस्य चतुर्विज्ञतिजिनेश्वर-पञ्चपरमेष्टि-पञ्चमहाव्रत-चतुःपुरुवार्थ-नवग्रह-दृशदिक्पाछेत्यादिसम्बन्धिनः १०२ अर्थाः । किञ्चास्य विवरणकर्तौर एतस्काब्यप्रणेतार एव । उक्तं च-

> ''यो गृहणाति समुच्छुतं वहति यस्तर्केऽद्भतं पाटवं काव्यं यस्त्वरितं करोति तनुते यः पावनीं देशनाम् । योऽवध्नात् सुमतेश्वरित्रमदशृद् यः सूक्तपङ्कि परां श्रीसोमप्रभस्रिरेष विश्वदं वृत्तं शतार्थं व्यधात्॥''

- ३ अद्यावभ्यस्य स्वोपञ्चिवरणममुद्रापितं वर्तते ।
- ४ श्रीधर्मदासगणिगुम्फिताया उपदेशमालाया एकपञ्चाशत्तमा गाथेयम् । यथाहि-
- "दोससयमूळजालं पुष्वरिसिविविज्ञिअं जईवंतं । अत्थं वहसि अणत्थं कीस अणत्थं तवं चरिस ? ॥ ५१ ॥" पञ्चपरमेष्ठि-षदकायरक्षा-ऽष्टप्रवचनमातृ-दशयतिधर्म-गणधरादीनाश्चित्वास्याः १०१ अर्थाः कृताः ।
- ५ अस्य शतार्थी श्रीसोमप्रभस्रिभरि निर्मितेत्वनुमीयते सहस्रावधानिश्रोमुनिसुन्दरस्रिस्त्रितोपदेश-रक्ताकर(द्वितीयांशचतुर्दशतरङ्ग)गतेन निम्नावतारितेनोक्षेखेन-
- "विज्ञश्राद्धप्रश्नित "दोससय०" इति गाथाशततमार्थस्याख्यावसरप्रतिबुद्धकरमुद्रिकादित्यागिशतार्थातिस्याति-भृष्ष्रीस्रोमप्रभूत्यः प्रमादावस्थायाम्।" प्रन्थोऽयं नाद्याविध मुद्रितः।
  - ६ समप्रं पर्ध योगज्ञास्त्रे (प्र. २) विद्यते, यथा---

"परिग्रहारम्भमग्नास्तारयेयुः कथं परान् ?। स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरीकर्त्तुमीश्वरः॥ १०॥"

- ७ एतद्नुलक्ष्य विवरणकारैः शोक्तम्---
- "प्राचीनावीचीनाचार्यचक्रवर्तिभः श्रीमत्तपागच्छाधिराजैर्महामहीपनिषितीर्णविस्तीर्णसन्मानैः श्रीहीरवि-जयस्रिभिः शतार्थपरीक्षाकृते समर्पितस्य श्रीयोगशास्त्रद्वितीयप्रकाशस्य द्वादशस्य (१ दशमस्य) श्लोकस्य शतार्थी क्रियते।"

चतुर्विशतितीर्थक्कर-पञ्चपरमेष्ठि-ब्रह्म-बिष्णु-दशदिक्पाल-चतुर्देशस्वप्रादिसम्बन्धिनः १०६ अर्था अत्र दृष्टि-प्रथमवतरम्ति ।

- ८ इयं शतार्थी नाषापि मुद्रिता।
- ९ योगशास्त्रस्य द्वितीयप्रकाशगतं ८५तमपद्यसाधं चरणमिदम् । सम्पूर्णं पद्यं तु यथा—
  'प्राप्तं पारमपारस्य, पारावारस्य पार्यते । स्त्रीणां प्रकृतिवकाणां, दुश्वरित्रस्य नो पुनः ॥ ८५ ॥'
- १० इयं शतार्थी नाचावित मे दक्षिपथमागता । अखाः सत्ताऽपि सम्भवप्राया ।

- (११) रैत्ताकरावतारिकाद्यपद्यश्तार्था ।
  (१२) श्रीलाभविजयगणिप्रणीता नेमो दुर्वारेत्यादिपद्यस्य पैश्वश्वतार्था ।
  (१३) श्रीहॅषेकुलगणिविरचिता शतार्था ।
  (१४) श्रीबप्पभदिस्रिनिर्मिता 'तत्तीसिया'दिगाथाया अष्टोत्तरश्वतार्थी ।
  (१५) श्रीहंसप्रमोदगणिकृताऽनेकार्थमयी सारङ्गसारद्वैत्तिः ।
  (१६) श्रीभावप्रभस्रितं मदनादरविवरणम् ।
  (१७) महोपाच्यायश्रीविनयविजयकृता 'चैत्तारिअद्व'व्याख्या ।
  (१८) श्रीदेवेन्द्रस्रिकृता ,,
  (१९) श्रीसोमतिलकस्रिविनिर्मिता साधारणस्तुतिः खेोपञ्चवृत्तिवभूषिता ।
  (२०) एतत्स्रिरप्रणीतं सर्वज्ञस्तोत्रं विविधार्थालङ्कृतं 'सदानवसुराजितं'चतुर्थचरणात्मकम् । १८० ।
  - १ प्रेह्पतां जैनग्रन्थावली (ए. ७८)।
  - २ योगशास्त्रस्यादिमं पर्धामदम् । तथाहि-

"नमो दुर्वाररागादि-वैरिवारनिवारिणे। अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने॥ १॥"

(२१) श्रीलक्ष्मीसागरस्रिकिष्यमहोपाध्यायश्रीचारित्ररत्नगणिप्रणीते एकोन्त्रिंशत्पन्नाः

- ३ अस्या अस्तित्वं तपागच्छीयपद्टावल्यनुसारेण श्रेयम् । न चेयं मे नयनगोचरतां गता ।
- ४ ''तेषां रा(प्रा?)प्ये राज्ये, विबुधा निर्मेखशतार्थविरुद्गृतः। श्रीहर्षकुलगणीन्द्रा, विबुधावतंसा बभूबुर्ये।४।''
- इति श्रीविजयविमरुगणिकृतवन्धहेत्द्यत्रिभङ्गीप्रकरणटीकाप्रारम्भिकपद्येनानुमीयते यदुतैभिः काऽपि शतार्थी निरमायि ।
  - ५ केवलमर्थवतुष्टयं समसूचि श्रीप्रभाचनद्रस्रिभिनिजकृतौ प्रभावकचरिताह्रयायां ( ए. १४४-१४५)।
  - ६ सम्पूर्ण पद्यमेवम्--

"सारङ्गसारकमलाद्रसोमकान्त-देवागमासृतविभाजनधीरभूते । वामोपकार भरताधिप राजमान-वर्णास बन्धुरिववाज हरेक्षमाव ॥"

७ एतःप्रारम्भिक उल्लेख एवम्-

"नमस्कृत्य कृतानन्दं, कन्दं सौभाग्यशाखिनः । वीरं बह्वधेवृत्तत्य, वृत्तिं कुर्वे यथामति ॥ १ ॥"

- ''दोर्गुहास्यगुहास्यैक( १६६२ )मिते वर्षे कृता भमी । अर्थाः सहादि सप्तम्यां, पार्श्वनाथमसादतः ॥''
- ८ एतदर्थं प्रेक्ष्यतां श्रीभावप्रभस्रिकृतस्य श्रीनेमिभक्तामरस्य नवसस्य पद्यस्य स्वोपज्ञवृत्तेर्मदीयावृत्तेः १११तमात् ११६तमपर्यन्तानि पृष्ठानि ।
- ९ एतद्गाथाया अन्येऽन्येऽर्थाः प्रतिपादिताश्चैत्यपरिपाटीस्तवने । एतद्थं विकोक्यतां श्रीभावप्रभसूरिकृतिकलापाल्या मदीचाऽऽवृत्तिः ( ए. १३९-१४३ ) ।
  - १० एतजिज्ञासुभिः प्रेक्ष्यतासुपर्युक्ताऽऽवृत्तिः ( पृ. १४३-१४६ )।
- ११ अन्यकर्तृकावचृरिसमेता सम्पादितेयं मया । एतदिदक्षुभिः प्रेक्ष्यतां श्रीमेरुविज्ञयगणिकृतश्रीचतुःविकाति-जिनानन्दस्तुतेर्मेदीयाऽऽवृत्तिः ( प्र. २१५-२१८ ) ।
  - १२ मदीयाजुवादपूर्वकं समसीदं स्तुतिचतुर्विदातिकाश्विधे प्रव्ये ( ए. १६८-१७० )।

समके श्रीयुगादिजिनर्त्तवने प्रथमान्तिमे पद्ये विहाय नानाऽर्थवाचित्रतिपद'सरस्वती'समलक्क-तानि पद्यानि ।

- (२२) श्रीभावप्रभग्नरिख्त्रिता गुंहिलका(गोधुलिका)पदनानाऽर्थाः।
- (२३) श्रीसोमतिलकसूरिकृतं श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रादिश्रीवीरजिनस्तवनम्।
- ५ (२४) श्रीरत्नदोखरस्त्रितं नवखण्डपार्श्वजिनस्तवनम्।
  - (२५) ,, श्रीवामेयस्तवनं नवग्रहस्तवगर्भम्।
  - (२६) ,, श्रीपार्श्वजिनस्तवः।<sup>६</sup>
  - (२७) प्रतिपद'शर्म'शब्दसङ्कालितं श्रीपार्श्वनाथस्तोत्रम्।
  - (२८) श्रीगुणविजयगुम्भितः प्रतिपद्'सारङ्ग'समलङ्कृतः श्रीमहावीरजिनस्तवः। "
- (२९) 'महावीर'पदविभृषितं पद्याष्टकमितं च श्रीमहावीरजिनस्तोत्रम् ।
  - (३०) श्रीनयचन्द्रसूरिप्रणीतं पद्यदशकात्मकं श्रीस्तम्भनपार्श्वनाथर्स्तवनम् ।

## श्रीसमयसुन्दरगणीनां कृतिततिः

| ;    | ग्रन्थना <b>म</b>       | <b>ग्रन्थमानम्</b> | रचनासंवत् |  |
|------|-------------------------|--------------------|-----------|--|
| भा   | वशतक <b>म्</b>          | १०१                | १६४१      |  |
| १५ अ | र्यरत्नावली ( अष्टलक्ष  | गर्थी )            | १६४६      |  |
| सा   | म्बप्रद्युस्नचोपाइ ( गृ | (.)                | १६५९      |  |
| कर   | कंडुचोपाइ ( गृ. )       |                    | १६६२      |  |

- अस्य द्वितीयं पद्यमवतारितं मया श्रीशोभनस्तुतिभूमिकायां ( ए. १० )। आद्यं तु यथा—
  - "सदा चिदानन्दिनसङ्घं, जगन्नयीत्राणधुरीणपद्दयम् । सरस्वतीतुष्टिकृते सरस्वती-पदार्थसार्थैः प्रथमं जिनं स्तुवे ॥ १ ॥"
- २ समीक्ष्यतां श्रीभावप्रभसूरिकृतिकलापाल्या मदीयाऽऽवृत्तिः ( पृ. १२९-१३४ )।
- ३ अस्याग्रिमं पद्यं वरीवर्ति श्रीशोभनस्तुतेर्मदीयायां भूमिकायां (ए. २६), समग्रं तु सावध्रिकं जैन-स्तोत्रसमुख्ये (ए. ७६-८१)।
- ४ अस्यार्थ पर्य श्रीज्ञोभनस्तुतेर्भूमिकायां मयाऽवतारितम् । समस्तं स्तवनं तु सावषूरि समस्ति जैनस्तोत्र-समुख्ये ( ए. ६९-७० ) ।
  - ५ प्रेक्ष्यतां जैनस्तोत्रसमुख्यः ( ए. ७१-७२ ) । ६ अवलोक्यतां जैनस्तोत्रसमुख्यः ( ए. ७६ ) ।
  - ७ समीहयतां जैनस्तोत्रसङ्घह्य हितीयो विभागः ( पृ. १३१-१३३ )।
  - ८ अस्य स्तवनस्य चतुर्थोदिससमान्तेषु प्रयेषु प्रतिपदं हरिपदं समस्ति । समग्रतः चतुर्दश अर्था चौतिता अत्र ।

| ग्रन्थनाम                          | <b>श्रन्थमान</b> म् | रचनासंवत् |    |
|------------------------------------|---------------------|-----------|----|
| दैान-शील-तप-भावनासंवाद (गू.)       |                     | १६६२      | -  |
| <b>रूपकमालाऽवचूणिः</b>             | ४००                 | १६६३      |    |
| चारप्रत्येकबुद्धरास ( गृ. )        |                     | १६६५      |    |
| <del>च</del> ातुर्मासिकव्याख्यानम् |                     | <b>??</b> | 4  |
| काँलिकाचार्यकथा                    |                     | १६६६      |    |
| श्रावकाराधनाविधिः                  |                     | १६६७      |    |
| शीलछत्रीसी ( गू. )                 |                     | १६६९      |    |
| सन्तोषछत्रीसी ( गू. )              |                     | 17        | -  |
| प्रियमेलकरास ( गू. )               |                     | १६७२      | 30 |
| सामाचारीशतकम्                      |                     | 11        |    |
| <sup>६</sup> विशेषशतकम्            |                     | **        |    |

१ स्टींबडीभाण्डागारसत्कायां प्रत्यां प्रशस्त्रिरियम्-

"सोकसह बासिंठ ( १६६२ ) समह रे 'सांगा' नगर (?) मझारि । पद्मप्रभ सुपसाड कह रे एह भण्णड अधिकारे रे ॥ ६ ॥

सोहम सांपि परंपरा रे 'खरतर' गच्छ कुळचंद । युगप्रधान जिंग परगडा रे शीजिनसम्ब स्रिंदो रे ॥ ७॥ तासु सीस अति दीपतो रे विनयवंत जसवंत । आचारिज चढती कळा रे श्रीजिनसिंहस्र महंतो रे ॥ ८॥ प्रथम श(शि)च्य श्रीपूजनो रे सकळचन्द तसु सीस । समयसुन्द्र वाचक भणि रे संप सदासुं जवीस रे ॥९॥ दान शीळ तप भावनो रे सरस रचिड संवाद । भणतां गुणतां भावसुं रे रिद्धि समृद्धि सुपसादो रे ॥ १०॥"

- २ इयं समशोधि श्रीसमयसुन्दरगणिषगुरुश्रीजिन्चन्द्रसुरिश्चिषश्रीर**ङ्गनिधानगणि**निः।
- ३ जुनीजीभाण्डागारसःकसप्तपत्रात्मिकायाश्चातुर्भासिकव्याख्यानप्रस्याः प्रान्ते —
- "श्रीसमयसुन्दरोपाध्यायविरचितचतुर्मासिकव्याख्यानं समाप्तम्।"
- ४ वाराणसीस्ययतिश्रीबाळचन्द्रभाण्डागारसत्ककाळकसृतिकथाप्रतिप्रान्ते उक्केस्रो यथा-

"श्रीमद्विफ्रमसंबति रसर्तुश्चकार( १६६६ )सङ्ख्यके सहसि । श्री'वीरमपुर'नगरे श्रीराउलतेजसीराज्ये ॥ १ ॥

बृहस्सरतरे गच्छे, युगमधानस्रयः । जिनचन्द्रा जिनसिंहास्म, विजयन्ते गणाविषाः ॥ २ ॥ तिष्ठच्यः सकलचन्द्रः, शिष्यः समयसुन्द्रः । कथां कालिकस्रीणां, चके बाळावबोविकाम् ॥ ३ ॥" ५ भेडता'नगरे रिवतमिदम् ।

- ६ श्रीविजयधर्मकक्ष्मीज्ञानभाण्डागारसस्क्रप्रतिप्रान्तेऽयसुहेसः---
- "श्रीमत्'सरतर'गच्छे श्रीमिञ्जनिसंहसूरिगुरुराज्ये । साम्राज्यं श्रुवांणे युगप्रधानाक्यविद्दधरे ॥ ३ ॥

विक्रमसंवित कोचनमुनिदर्शनकुमुद्दान्धव (१६७२)मिते । श्रीपार्श्वजनमदिवसे (पाषकुणदृशन्यां) पुरे श्री'मेडता'नगरे ॥ २ ॥

|   | <b>ग्रन्थनाम</b>          | रचनासंवत् |
|---|---------------------------|-----------|
|   | नेलद्वदंतीचोपाइ ( गू.)    | १६७३      |
|   | पुण्यसारचरित्र ( गू. )    | ,,        |
|   | ेविचारशतकम्               | १६७४      |
| 4 | वल्कलचीरीचोपाइ ( गृ. )    | १६८१      |
|   | वस्तुपालतेजपालरास ( गू. ) | १६८२      |
|   | शैत्रुंजयरास ( गू. )      | ,,        |
|   | बारत्रतरास ( गू. )        | १६८५      |

युगप्रधानपदवी, श्रोअकव्बर्शाहिना । येभ्यो दत्ता महाभाग्याः, श्रीजिनचन्द्रसूरयः ॥ ३ ॥
तेषां शिष्यो मुक्यं(ल्यः) स्वइस्तदीक्षश्च सकलचन्द्रगणिः ।
तक्ष्विष्यसमयसुन्दरसुपाठकैरकृत रातकमिदम् ॥ ४ ॥

संवत् १७२७ वर्षे भ्रावणविद ३ दिने शिनवारे श्रीगुढामध्ये ॥ पं॰ कल्याणनिभ्रानमुनीनां (१ नामन्ते )-वासिना पं॰ लब्धिचन्द्रसुनि(ना) लिपीचके ।''

ं गाथासहस्यां निरदेशि प्रन्थोऽयं श्रोसमयसुन्द्रगणिभिः।

3 ''सुधरम सामि परंपरा 'चंद' कुछ 'वयर' सामि सापि, 'कौटक' गच्छ खरतरव महारिकया सुभाष सुभाष जुगपरधान जिनचंद प्रथम शिष्यशिरोमणी, जसु गोत्र 'रीहड' नाम पंडित सकलचंद प्रसिद्ध धणी तसु शिष्य प्रभणह समयसुन्दर उपाध्याय इसी परहं, वाचनाधार्य हर्षनन्दन प्रमुप सिष्यनहं आदरहं शे गोत्र 'गळोछा' गहगहह 'मेडता' नयर महारि, दिन दिन संघ माहि दीपता 'खरतर' गच्छ सिणगार सिणगार धर्म तणा धुरंधर देवगुरुरागी घणढ, रायमल पुत्रस्त अमीपाल थे(खे)तसी नेतसी भणं राजसी तासु भन्नीज तिहां किण नेतसी आप्रह करी, चेपह कीधी समयसुंदर नलद्वदंती चरित्ररी संवत सोळ तिहोत्तरह (१६७३) मास वसंत आणंद, नगर मनोहर 'मेडतह' जिहां चासपूज्य जिणंद वासपूज्य तीर्थंकर प्रसाद(ह) गच्छ 'खरतर' गहगहह, गच्छराय युगपरधान जिनसंघस्रि सदा जस लहह उवहाय कहह समयसुंदर कीयड आप्रह नेतसी, चोपह नलद्वदंती केरी चतुर माणस चित्र वसी संवत् १७९७ वर्षे कार्तिक शुक्क १० रविवासरे सयणामामे"।

२ चुनीजीभाष्ड्रागारसत्कविचारशतकप्रतिप्रान्ते प्रशस्तिरेवम्--

"खच्छे 'खरतर'गच्छे विजयिनि जिनसिंहसूरिगुरुराजे। वेदसुनिदर्शनेन्द्वु( १६७४ )प्रमितेऽब्दे 'मेडता'नगरे॥ १॥

श्रीजिनचन्द्रमुनीन्द्रास्त्रिष्ठिष्यः सकलचन्द्रगणिरासीत्।तिष्ठिष्यसमयसुन्द्रनामानः पाठकप्रवराः॥ २॥ शीव्रं स्पृतिकृते स्वस्य, विचारशतकं व्यष्ठः। पृथक् स्थितविचाराणा–मेवमेकत्र मीक्षनात्॥ ३॥"

६ ''संवत सोखसह ब्यासीयह (१६८२) ए भावण वर्त सुस्कार से० रास भण्यत 'सेत्रुंज' तणत ए नगर 'नागोर' मझार से० १९ गिरुयक गच्छ 'खरतर' तणक ए भीजिणचंदस्रीस से०, प्रथम शिष्य भीपूज्यना ए सक्तलचंद सुसीस से० २० तासु सीस जिंक परगडा ए समयसुंदर खबझाय से०, ए रास रच्यड तिण स्यडत ए सुणतां आणंद थाय से० २१''

| <b>ग्रन्थनाम</b>         | प्रन्थमानम् | रचनासंवत् |     |      |
|--------------------------|-------------|-----------|-----|------|
| 'विशेषसङ्गहः             |             | १६८५      | , , |      |
| विसंवादशतकम्             |             | <b>*</b>  | •   |      |
| गौतमपृच्छारास ( गू. )    |             | १६८६      | ٠   |      |
| गाथासहस्री ( प्रा. )     |             | **        |     | ٠ بر |
| जैयतिहुयणवृत्तिः         |             | १६८७      |     |      |
| न्वतस्वष्टतिः            |             | १६८८      |     |      |
| मृगावतीचोपाइ ( गृ. )     |             | <b>*</b>  |     |      |
| दशवकालिकदृत्तिः          | ३३५०        | १६९१      |     |      |
| थावचाचोपाइ (गू.)         |             | **        |     | 90   |
| व्यवहारशुद्धिचोपाइ (गू.) |             | १६९३      |     |      |

९ ''खच्छे 'खरतर'गच्छे 'चान्द्र'कुले 'वज्र'नामशाखायाम् । भहारकजिनचन्द्रा युगप्रधानाख्यषिरुद्धराः ॥ १ ॥

तेषां शिष्या 'रीहड'गोश्रीयाः सकलजन्द्रगणिमणयः । तिष्ठिष्यसमयसुन्दरनामानः पाठकप्रवराः ॥ २ ॥ तैः शिष्यादिहितार्थं प्रन्थोऽयं प्रथितः प्रयतेन । नामा विशेषसङ्गृह इषुवसुग्रुङ्गार (१६८५)मितवर्षे ॥ ३ ॥ राज्ये श्रीजिनराजस्रिसुगुरोर्जुचा जितस्वर्गुरो-राचार्ये जिनसागरे सुस्रकरे सीभाग्यभाग्याधिके । वृङ्गं(ङ्गे) श्रीमति 'ल्लाकणसरसि' श्रीसङ्गदीसोदये, प्रन्थोऽयं परिपूर्णतामकभत श्रीफास्गुने मासि च ॥॥॥" भ "श्रीमत् 'सरतर'गच्छे जिनसागरस्रिराजसाम्राज्ये ।

'भणहिलपत्तन'नगरे संवित मुन्यष्टशुक्तारे (१६८७)ः ॥ १॥ श्रीसमयसुन्दराख्याः पाठकविदुरा इमां व्यपुर्वृत्तिम् । मुनिसहज्ञविमलपण्डतमेघविजयशिष्यपठनार्थम् ॥ २॥''

१ श्रीविजयधर्मे छक्ष्मीज्ञान भाण्डागारस्तकायां प्रसागुहेल एवम्—
"श्री'खरतर'गच्छक महिणिंदा युगप्रधान जिनचंदा थे । मृ०
श्रीजिनसिंघ सृति सोभागी पुण्य दिसा जसु जागी वे । मृ० २३
प्रथम शिष्य श्रीपूज्य केरा सकळचंद गुरु मेरा वे मृ०
तसु प्रसादि यया प्रंथ पूर(ण) प्रगड्या सुजस पहूरा वे मृ० २५
सोळसङ् अठसठया (१६८८) वरषे हुई चडपई घणो हरवे वे २६
मृगावतीचरित्र कहा त्रिहुं खंडे पणे आणंद घमंडे वेवे ॥ २७ ॥
समयसुंदर यह संघ आसीसी रिद्ध वृद्धि सुजगीसा वे २९ मृ०

संवत् १६९० वर्षे अश्वनि शुदि ३ दिने बृहस्पति वार ॥ श्री'परतर'गच्छे ॥ श्रीपूज्य श्री ५ जिनसिंघसूरि ॥ पं० श्रीलिब्धिवर्धनमुनि । तत् शिष्यक्ष (?) । वा० श्रीषोषारिषि उपाध्याय श्री ५ शिक्चंद्र तत्रिक्ष (१) मानकीर्तिष्ठिक्षतं ।"

४ पुष्यपत्तनस्यप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरसत्कथाच्याचोपइप्रतिप्रान्ते—

''संवत् सोल एकाणुं वरषे काती वदि त्रीज हरषे वे

श्री'षंभाइत' खारवा बाढहं चौमासि रद्या सुदिहाढे वे से० २०

'षरतर' गच्छ जिणचंदस्रीसा सकलचंद तसु सीसा वे

समयसुंदर तसु सीसे प्रसिद्धा शिष्य प्रशिष्य समृद्धा वे॥ २१॥"

| <b>प्रन्थनाम</b>           | रचनासंवत् |
|----------------------------|-----------|
| र्वुत्तरत्नाकरवृत्तिः      | १६९४      |
| ैंचंपकचोपाइ ( गू. <b>)</b> | १६९५      |
| अर्थलापनिका (रघुवंशटीका )  | **        |
| र्कंल्याणमन्दिरस्तोत्रटीका | **        |
| <b>पुंजराजऋषिरा</b> स      | १६९८      |
| आलोयणाछत्रीसी              | <b>)</b>  |
| द्रौपदीसतीसम्बन्ध ( गू. )  | १७००      |
| केल्पलता ( कल्पस्त्रटीका ) |           |

१ बाराणसीनयाघाटस्थनुनीजीभाण्डागारसत्कन्नृत्तरत्नाकरटीकाप्रतिपान्ते प्रशस्तिरियम्— मृत्तरत्नाकरे वृत्तिं, गणिं(णिः) समयसुन्दरः । षष्ठाध्यायस्य सम्बन्धां(मधं), पूर्णीचके प्रयक्षतः ॥ १ ॥ संवति विधिमुख-निधि-रस-शक्षि(१६९४)सङ्ख्ये द्(दी)पपर्वदिवसे च । 'जाळोर'नामनगरे स्ट्रणेयाकसळार्पितस्थाने ॥ २ ॥

श्रीमत्'बरतर'गच्छे श्रीजिनचन्द्रस्रयः । तेषां सकलचन्द्राख्यो(ख्यो) विनेयः प्रथमोऽभवे(व)त् ॥ ३ ॥ तिका(च्छ)व्यसमयसुन्दर एतां वृत्तिं चकार सुगमतराम् । श्रीजिनसारारस्रिं(रि)प्रवरे गच्छाधिराजेति ४ यः कोऽपि मत्तरी मृदः प्रशक्तिं न छिबिच्यति । स कोके छप्यते निन्दां, कुणिभावी परत्र च ॥ ५ ॥"

मुनिवर्षश्रीहंस्विजयसत्कप्रत्यो पद्ममं पर्ध न वर्तते ।

र ''संवत सोक पंचाणूंयइ मइ 'जाकोर'माहे जोडी रे

चंपकरोठनी चउपहें भौगे आलस नइ उंघ छोडी रे १५ के०

श्री'सरतर' गच्छ राजीयो श्रीयुगमधान जिनचंदो रे प्रथम शिष्य श्रीपूज्यना श्रीसकळचंद मुणिंदोरे १६ के० समयसुंदर शिष्य तेहना तिण चढपई कीची एही रे शिष्य तणइ आग्रह करी जे उपरि अधिक सनेहो रे १७ के० लिखता चेथं पंडितचारित्रविजय०''

इ "रघुवंदी महाकाष्ये, कृता समयसुन्दरै: । 'अर्थकापनिका' वृत्तिः, पूर्ण सर्गे दशाप्रके ॥"

४ एतत्प्रशस्यादिदिदश्चभिः प्रेक्ष्यतां भक्तामर-कल्याणमन्दिर-नमिकणस्तोत्रस्य मदीया भूमिका (पृ. ३५)।

५ ''व्याक्यानं करुपसूत्रस्य, नवमं सुन्दरं स्फुटम् । शिष्यार्थं पाठकाश्चकुः समयादिमसुन्दराः ॥ १ ॥

श्रीकासनाधीश्वरवर्धमानो गुणैरनन्तैरतिवर्धमानः । यदीयतीर्थं सससाजनेत्र (२१०००)-वर्धाणि यावद् विजयि प्रसिद्धम् ॥ १ ॥ तदीयशिष्यो गणनृष पञ्चमः, सुधर्मनामाऽस्य परम्परायाम् । बसूव शासा किळ 'वल्र'नाझी, चान्द्रं कुळं चन्द्रकलेव निर्मकम् ॥ २ ॥

तद्गच्छे त्वभिषानतः 'खरतरे' यैः 'खरमना'षीश्वरो भूमध्यात् प्रकटीहृतः पुनरपि खानोदकादुद्रता ।

स्यानामादिनवामस्त्रविवृतिर्नन्याऽतिभव्या कृता

श्रीमन्तोऽभयदेवस्रिगुरवो जाता जगिहश्रुताः ॥ ३ ॥ यो योगिनीभ्यो जगृहे ददी च, वरान् वरान् जाग्रदनेकविद्यः । पञ्चापि वीरान् स्वकशिककार, युगप्रधानो जिनवृत्तस्रिः ॥ ४ ॥

सःपद्दानुक्रमतः श्रीमिजिनचन्द्रस्रिनामानः । जाता युगप्रधाना 'दिश्वी'पतिपातिसाहिकृताः ॥ ६ ॥ अकवररअनपूर्वे द्वावस्रस्त्रेषु सर्वदेशेषु । स्युद्धसरस्रमारिषद्धः प्रवादितो वैश्व स्रुरिकरैः ॥ ७ ॥ ्यन्थनाम <sup>१</sup>ऋषममक्तामरम् <sup>१</sup>दुरियरयसमीरवृत्तिः <sup>१</sup>जीवविचार-नवतस्य-दण्डकटीका

१ अस्याद्यान्तिमे पद्ये यथा-

तेवां श्रीजिनसन्द्राणां, शिष्यः प्रथमतोऽभवत् ।
गणिः सकलसन्द्राण्यो, 'रीइडा'न्वयभूषणः ॥ १० ॥
तिच्छण्यसमयसुन्द्रसदुपाध्यायैर्विनिर्मिताध्यायेः ।
करुपलतानामाऽषं प्रनथस्त्रे प्रयक्षेत्र विशोषिता ।
प्रक्रियाहेमभाष्यादि, पाठकेश्च विशोषिता ।
हर्षनन्द्रनवादीन्द्रेः, चिन्हामणिविधारदैः ॥ १२ ॥
...
राजवे श्रीजिनराजस्रिसुगुरोर्डुद्धा जितस्तर्गरेः ।
...
राजन्ते जिनराजस्रिसुगुरोर्डुद्धा जितस्तर्गरेः ।
...
युवराजे जिनसागरस्रिवरे विजयिनि प्रकृतिसौन्ये ॥ २० ॥
इति श्रीसमयसुन्दरोपाध्यायविरचिता करुपलतानास्री करुपसूत्रदीका समाप्ता ।''

"नम्रेन्द्रवन्द् ! कृतभद् ! जिनेन्द्रचन्द् - ज्ञानात्मद्र्शपरिदृष्टविशिष्टविश्व ! । त्वन्यूर्तिर्रातिहरणी तरणी मनोश्चे - वाकम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥" "श्रीमन्युनीन्द्रजिनचन्द्रयतीन्द्रशिष्य - पूर्णेन्दुशिष्यसमयादिमसुन्द्रेण । भक्तामरस्ववनतुर्थपदं समस्या - काव्येः स्तुतः प्रथमतीर्थपतिर्गृहीत्वा ॥ ४५ ॥"

२ श्रीजिनवहाभमुनीशैः नानाच्छन्दस्मु ४४पद्यात्मकस्य प्रणीतस्य वीरचरितस्ववस्य प्रारम्भिकपदानीमानि, सम्पूर्णं पद्यं तु यथा---

"दुरियरयसमीरं मोहपंकोहनीरं, पणमय जिणबीरं निजियाणंगवीरं । भयभडपिडकूछं तस्स मुक्खाणुकूछं, चरियमिह समूलं किंचि कित्तेमि भूछं ॥ १ ॥" वृश्यादौ अयमुक्केखः—

> "नत्वा बीरजिनेन्द्रं दुरियरयसमीरस्य च दृत्तिमहम् । अतिसुगमामिह वश्ये शीघ्रं तस्यार्थमोषार्थम् ॥ १ ॥ श्रीजिनचन्द्रगणाथिपकिष्यादिमसकलचन्द्रगणिकिष्याः । प्रवदन्ति समयसुन्दरनामानः पाठकाः प्रकटम् ॥ २ ॥"

३ आवनगरस्थभीभात्मानन्द्जैनसभाऽन्तर्गतमुनिराजश्रीभक्तिविजयभाण्डागारसत्कजीवविचार-नवतत्त्व-द्ण्डक-सटीकप्रतिप्रान्तेऽयमुक्षेत्रः----

> ''संवित रख('स)निधिगृहमुखसोम(१६९६ ?)मिते नमिस कृष्णपहे थ । 'अमदावादे' 'हाजापटेक'पोलीस्थशाकायाम् ॥ ३ ॥ श्रीमत्'खरतर'गच्छाषीश्वरजिनचन्द्रस्रिष्णोऽभूत् । गणिसकलचन्द्रनामा 'शिहड'गोत्री च पुण्यात्मा ॥ ४ ॥ तिच्छत्यसमयसुन्दर एतां वृत्तिं चकार चारुतया । अतिसुगमां च सुवोषां पदन्तु भो पाठयन्तु हाइ ॥ ५ ॥''

90

94

२०

24

एतावत्य एव कृतयः श्रीसमयसुन्दरगणीनामिति न समीचीनम्; अन्या अपि रूघ्यः कृतयो गौर्जरगिरि सन्ति, परन्तु प्रन्थगौरवभयात् तन्नामोक्षेत्रो न क्रियतेऽत्र ।

श्रीसमयसुन्दरगणीनां शिष्यादिनामजिज्ञासुभिः प्रेक्ष्यतां चुनीजीभाण्डागारसत्कमहा-राजकुमारचरित्रगतो निम्नावतारित उक्षेखः—

> "श्री'खरतर' ग्रह्छ जगतमां प्रतपै जाणि दिणंद सु० सह गछ मांहे सिरतिलो रे ब्रहगणमां जिम चंद सु० ६ गुण गिरुवी तिहां गच्छपति रे श्रीजिणचन्द्र(द) स्रिंद स॰ महिमा मोटी जेहनी रे माने वडा नरिंद सु० ७ ज्ञानपर्योधि प्रबोधि वारे अभिनव ससिहर प्राय स० कुमुदचंद्र उपमा वहे रे समयसुन्दर कविराय सु० ८ ततपर शास्त्र समरथिवा रे सार अनेक विचार स० विल किलंदका कमिलनी रे उल्लासन दिनकार सु० ९ विद्यानिषि वाचक भला रे मेघविजय तसु सीस सु० तस सतीर्थ्य वाचकवरु रे हर्षकुदाल मुजगीस सु० १० तास शिष्य अति शोभता रे पाठक हर्षनिधान स० परम अध्यातम धारवा रे जे योगींद्र समान सु० ११ तीन शिष्य तसु जाणीए रे पंडित चतुर सुजाण सु० साहित्यादि ग्रंथना रे निर्वाहक गुण जाण सु० १२ प्रथम हर्षसागरस्री रे ज्ञानतिलक गुणवंत सु० पुण्यतिलक सुवषाणतां रे हीयदो हेज हरपंत सु० १३ तास चरणसेवक सदा रे मधुकर पंकज जेम सु० प्रमुदित चित्तनी चुंपसुं रे रास रच्यो में एम सु० १४ संवत सतरे वावने (१७५२) रे श्री'पाटण'बुर मांहि सु० फागण सुदि पांचम दिने रे गुरुवारे उच्छांहि सु० १५ ढाल बायालीस अति भली रे नव नव राग प्रधान अडलातीस ने आठसै (८४८) रे गाथानी छै मान सु॰ १६

ढाल चनदमी मन गमी रे सहु रीझ्या ठाम ठाम ज्ञानतिलक गुरु सांनिधि रे विनयचंद्र कह आम सु० १८

ч

90

94

२५

इति.... संवत् १८१० वर्षे मिति चैत्रश्चिद् ११ शुक्रे महोपाच्यायश्चीं ५श्रीपुण्यचन्द्र-जीगणि । तिस(च्छि)ष्य पुण्यविलासजी गणि । तदंतेवासी वाचकपुण्यक्षीलगणिलिखिता चतुष्पदिका । 'वाकरोद'ग्राममध्ये ।"

किश्व विलोक्यतां 'सुसढचोपइं'प्रान्तिमो भागः-

"श्रीजिनचंद स्रीसह रे सकलचंद तसु सीस
समयसुंदर पाठक सदा रे जयवंता जगदीस ७६०
पाटोधर तसु परगडा रे कंदवादकुद्दाल
हरषनंदन वाचक हठी रे श्रीछइ बाल गोपाल ८६०
जयकीरत वाचक ज्या रे सीहां सीह सुसिष्य
राजसोम पाठक रिधू रे प्रसिद्ध है तासु प्रसिष्य ९६०
ग्यानलाभ गणि गुण निलो रे अंतेवासी अम्ह
समयनिधान वाचक सुषीरे तिण कह्यो चोपइ तुम्ह १०६०
सुसढ तणी अति सुंदरु रे मुझ सिष्य नाम मुरारि
तेहने करि देवो तुम्हे रे अरज एह अवधारि ११६०
चतुर जोडाई उपइ रे श्रीजिनधर्मस्रीस

रिधृ तलै तसु राजमई रे संवत सतरै सैतीस 'अकवराबाद' कीधी अम्हे रे आलमगीर अधीस १३६०

…संवत् १८१८ वर्षे फागुणमासे कृष्णपक्षे पंचमीतिथौ शनिवासरे श्रीदेशणोकमध्ये भ० श्रीजिनभक्तिस्रिरिजीशिष्यवाचनाचार्यश्रीमाणिक्यसागरजीगणिशिष्यपं०तत्त्वधर्मे लिवी-चक्रे 'देसणोक'श्रामे चतुर्मासीकृता।''

र्याग्वाटीयलीलादेरूपसीनन्दनश्रीसमयसुन्दरगणीनां जन्मखरुं 'सत्यपुर'मिति ज्ञायते सीतारामचतुष्पदी ( ख. ६, ढा. ३ )गतेन निम्नावतारितोक्षेखेन—

> ''म्रुज जनम श्री'साचोर' मांहि, तिहां च्यार मास उच्छांहिः तिहां ढाल ए कीघी एके ज, कहे समयसुंदर घरी हेज"

श्रीसमयसुन्दरगणीनां विज्ञारदतादिदिग्दर्शनम्-

एतद्गणीनां ग्रुक्यैः शिष्यैः श्रीहर्षनन्दनैः १६७३तमे ज्वदे प्रणीते मध्याह्नच्याक्यान-पद्धतिनामके ग्रन्थे खगुरुनिपुणतादिमाश्रित्य किमपि प्रोक्तम् । तसैवम्—

''जिनचन्द्रसरियुगवरराजानां शिष्यप्रुख्यगणनायाम् । गणिसकलचन्द्रविबुधाः सद्वरुभक्ताः सदा आसन् ॥ ११ ॥

अवस्थतां चेचीवासगुम्भितं गीतम्।

तेषां शिष्या मुख्या वचनकलाकविकलासु निष्णाताः ।
तर्कव्याकृतिसाहित्यज्योतिःसमयतन्त्रविदः ॥ १२ ॥
प्रज्ञाप्रकर्षः 'प्राग्वाटे' इति सत्यं व्यधायि यः ।
येषां हस्तात् सिद्धिः सन्ताने शिष्यशिष्यादौ ॥ १३ ॥
अष्टलक्षानर्थानेकपदे प्राप्य ये तु निर्प्रनथाः ।
संसारसकलसुभगा विशेषतः सर्वराजानाम् ॥ १४ ॥
तेषां शिष्यो मुख्यो वादी इह हर्षनन्दनो नाम्ना ।"

एवं विविधहस्ति खितप्रत्याधारेण यथामित सम्पादितेऽसिन् मनोमोहके प्रन्थे मम प्रया-सस्य साफल्यमापादियतुं प्रयतन्तां प्रेक्षावन्तो मह्यं निर्दिशन्तु निरीक्षकाः सहृद्याश्च छन्नस्य-१॰ सुरुभाः स्खलना इति निवेदयति २४५७तमे 'वीर'संवत्सरे आषाढकुष्णैकादश्यां मोहमयीनगर्या भूरुश्वरवीथ्या विदुषां वशंवदो हीरालालः श्रीयुतरसिकदास्तनन्दनः।



#### श्रेष्ठि-देवचन्द्र-छालभाइ-जैनपुस्तकोद्धार-प्रन्थाङ्के-



#### श्रीसमयसुन्दरगणिकृता

# ॥ अर्थरत्नावली ॥

#### (अष्टलक्षार्थीत्यपरनाम्नी)

#### श्रीसर्वज्ञाय नमः।

श्रीसूर्यः श्रेयसे भूयाद्, भक्तितत्परभूस्पृशाम् । यस्य नामसहस्रस्य, जापः पापहरो भवेत् ॥ १ ॥-अनुष्टुप् सान्निध्यं कुरुताद् ब्राह्मी-देवता वरदायिनी । सेवका यत्प्रसादेन, साधयन्तीप्सितं फलम् ॥ २ ॥-अनुष्टुप्

"राजानो ददते सौख्यं" इति श्लोकैकपादस्य मया निजबुद्धिनृद्धिनिमित्तम् अर्थाः १० कियन्ते । तत्र प्रथमं श्रीसूर्यदेववर्णनमाह—

#### राजा नो ददते सौख्यम् ॥ १ ॥

"सावित्रीभाविता राजा, विसृजो विघृणो विराट् । सप्तार्चिः सप्ततुरगः, सप्तलोकनमस्कृतः ॥ १ ॥"–अनुष्टुप्

इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूर्यसहस्रनामान्तर्भणितत्वाद् राजा-श्रीसूर्यः नः-अ-१५ स्माकं सौख्यं-सुखं-ददते-ददाति । इदं श्रीसूर्यदेवताभक्तजनानां वचनम् ॥ १ ॥ पुनः प्रकारान्तरेण श्रीसूर्यदेवस्यैव वर्णनमाह—

#### राजा आ नो ददते असौख्यम्॥ २॥

''ऋशब्दः पावके सूर्ये, धर्मे दाने धने पुमान् । आ अरो अर एतानि, अरं चारो ऋंश्व शसि ॥ १ ॥"–अनुष्टुप्

इति श्रीविश्वशम्भुवचनप्रामाण्यात् आ-सूर्यः-श्रीआदित्यदेवः, "अमानोनाः प्रतिषेषे" इति (एकाक्षरी) वचनात् नो-न असौख्यं न सौख्यं असौख्यं, दुःसमित्यर्थः, तत्

ददते, प्राणिनामिति होषः, सर्वदैव सर्वेषां सौख्यदानात् । किंविशिष्ट आ ? 'राजा' राजते—दीप्यते विश्वव्यापिप्रभाभिरिति राजा । इदमपि श्रीसूर्यसेवकानामेव वचनम् ॥२॥ अथ पुनः प्रकारान्तरेण श्रीब्रह्मविष्णुद्दावदेवानाश्रित्यार्थमाह—

रा-अज-अ-अ नः अददत ईसीख्यम् ॥ ३ ॥

"रा रमा रमणी बाला" इति विश्वदाम्भुवचनात् रा तत्पर्यायत्वात् श्रीः। तथा अजः-ब्रह्मा। "अः कृष्ण" इति श्रीअमरवचनात् अः-श्रीकृष्णः। तथा "अः शिवे केशवे वायो, ब्रह्मचन्द्राग्निभानुषु" इति विश्वदाम्भुवचनप्रामाण्यात् अः-शिवः। ततः अजश्च अश्च अञ्चाः। (रया-) श्रिया उपलक्षिता अजाः (राजाः-) श्रीअजाः-श्रीब्रह्मविष्णुशिवाख्यास्त्रयोऽपि देवाः नः-अस्माकं, "ईः श्रीः" इति श्रीअमरकविव-१० चनप्रामाण्यात् ईः-श्रीः तस्याः तत्सम्बन्धि वा सौख्यं-सुखं ईसौख्यं ऋद्धिसौख्यमिति यावत् अददत-अदुरित्यर्थः। इदं तत्तत्सेवकानां वचनम्।

अत्र राशब्दो ब्यवधानेन श्रीप्रतीतिकृदपि श्लेषचित्रादित्वात् न दोषभाक् । यथा—
''येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराऽस्त्रीकृतो

यैश्रोद्धृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत् । यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः

पायात् स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः॥१॥"³-शार्दूछविकीडितम् इत्यादि । एवमग्रेऽपि सति प्रयोजनेऽनुसर्तव्यम् ॥ ३॥

इरिपक्षे यथा--

येन ध्वसामनो भवेन बलिजित्कायः पुरा स्वीकृतो यक्षोदृत्तभुजङ्गहा रवलयोऽनं गां च बोऽधारयत्। यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः पायात् स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदो माधवः॥ ९॥

सर्वे-समसं ददाति-यच्छतीति सर्वदः स माधवः-लक्ष्मीपितः मा-छक्ष्मीः तस्या धवः-पितः माधवः त्वां पायात्-अवतु । स कः १ येन भवेनेत्युत्पन्नमात्रेण धतदेहेनेत्यर्थः, अनः-शकटाकृतिर्दानवः ध्वस्तं-अधानि, अथवा अकारमक्षेषं कृत्वा अभवेनेति घोरसंसारसमुदे पूर्वकर्मानुसारेण न विद्यते भवो-जन्म यस्य स तेन कृष्णळीळामृत-

१ 'यो गङ्गां च द्धेऽन्धकक्षयकरो यो बाईपत्रप्रियः' इति पाठः सुभाषितरह्मभाण्डागारे ।

२ 'सोऽन्यादिष्टभुजङ्गहारवलयस्त्वां सर्वदोमाधवः' इत्यपि पाठः सुभाषितरत्नभाण्डागारे ।

३ इदं कृटकाव्यं तस्माद्स्य टिप्पणकं दीयते, हरपक्षे यथा-स उमाधवः-पार्वतीपितः त्वां सर्वदा-सदा पायात्-रक्षतु । स किंमूतः? यो गङ्गामधारयत् येन बाँछं जितवानिति बाँछजित्-विष्णुः तस्य कायः-शारीरं पुरा-विपुरवधकाछे अस्त्रीकृतः-अस्त्रवेन सम्पादितः । किंमूतेन येन ? 'ध्वसामनोभवेन' ध्वसः-क्षपितः मनोभवः-रितपितयेंन स तेन । पुनः किंमूतः सः ? 'यश्चोदृत्त०' हाराश्च वलयानि च हारवलयम्, उद्गृताश्च ते भुजङ्गाश्च उद्गृतभुजङ्गाः, ते हारवलयं यस्य सः, उद्गृत्तभुजङ्गाः-सर्पाः हारः-कण्डाभरणं वलयं-कटकं भुजमूषणित्रस्यधः । पुनः स किंमूतः ? यस्य शिरः-मस्तकं 'शशिमन्' शशी-चन्द्रोऽस्ति यस्मिन् तत् शशिमत् । पुनः स किंमूतः ? वस्य स्तुत्रः श्वामिन्यं स्वामिन्यं श्वामिन्यं श्वामिन्यं श्वामिन्यं श्वामिन्यं श्वामिन्यं स्वामिन्यं स्वामिन्यं स्वामिन्यं स्वामिन्यं श्वामिन्यं स्वामिन्यं स्वा

#### रा अजा नो ददते सौख्यम् ॥ ४-८ ॥

"रा रमा रमणी बाला" इति (विश्वदाम्सु)वचनाद् रा-रमणी नः-असम्यं सौख्यं ददते। किंविशिष्टा रा? 'अजा'। "अजव्छागे हरे विष्णो, रघुजे वेधसि स्मरे" इति हैमानेकार्थ (श्लो० ८०)वचनात् अजं-हरं १ विष्णुं २ रघुजं ३ ब्रह्माणं ४ स्मरं ५ वा । अटति अतिनगच्छतीति अजा-पार्वती १ लक्ष्मीः २ इन्दुमती ३ ५ साविश्री ४ रतिश्च ५। इदं तत्तद्भक्तानां वचनम्। अर्थाः ५ सर्वे ॥ ४-८॥

#### राज! आः नो दद्! ते सौख्यम्॥९॥

"रा रमा रमणी बाला" इति ( विश्व०) वचनाद् रा-लक्ष्मीः । ततः "जश्च जेतरि जनने विगते" इति सुधाकलका (श्ले० १८) वचनात् जः—जननं यस्य स राजः कन्दर्पः लक्ष्मीनाममातृजातत्वात् । तत्सम्बोधनं हे राज !—हे कन्दर्पः । "आः सन्तापको १० पयोः" इति तिलकानेकार्थवचनात् आ इति कोषे । ते—तुभ्यं सौख्यं—सुखं नो—न, अस्तु इति होषः । तव सुखं माऽस्तु इत्यर्थः । यतः हे दद! "दं कलत्रम्" इति सुधाकल श्वा (श्लो० २५) वचनात् दं—कलत्रं द्यति—खण्डयति—पीडयतीति ददः, अवलासन्तापकारक इत्यर्थः । तत्सम्बोधनं हे दद! । इदं कान्तविरहे कामपीडितायाः कामिन्याः कामं प्रति आकोशदानवचनम् ॥ ९॥

#### रा आजा नः अददत ईसौख्यम् ॥ १० ॥

"आ स्वयम्भूः" इति श्रीअमरकविवचनात् आ-ब्रह्मा ततो जा-जाता आजा-श्रीसरस्वती देवीत्यर्थः । नः-अस्माकं अस्मभ्यं वा ईसौख्यं-लक्ष्मीसौख्यं अददत-अद-सेत्यर्थः । किंविशिष्टा आजा ? 'रा' राजते-दीप्यते-शोभते । 'क्कचिड्डाः' (सिद्धहेमे अ०५, पा० १, सू० १७१) इति डप्रत्यये अपि च रा ॥ १०॥

#### राजा नो ददते सौरूयम् ॥ ११ ॥

"रं जले रङ्गवेगयोः" इति विश्वदाम्भुवचनात् रेण-रङ्गेण अजेन-छागेन वाहन-रूपेण अजति-गच्छतीति राजा-अग्निः, छागवाहनत्वात् नो-न सौख्यं ददते-ददाति, दाहकत्वात् । अथवा नः-अस्माकं सौख्यं-सुखं ददते, रन्धनशीताद्यपहारकत्वेन परमोप-कारकत्वात् ॥ ११॥ र

विम्नह इति । पुनः स कीदशः ? येन सुधाविभागार्थं शिवमोक्षार्थं वा बलिजिश्वासौ कामश्चेति पुरा स्नीकृतः-स्नीमानं मापितः । पुनः कीदशः ? यः अग-पोवर्धननामगिरिं गां-पृथ्वीं च अधारयत्-द्धे । पुनः कीदशः ? यः अग्धे-भगाधे के-जले क्षयं-गृहं करोतीति, विष्णुर्जकशायीति प्रसिद्धिः । पुनः कीदशः ? अमरा यस्य इति स्तुर्थं नाम आहुः । इतीति किम् ? शशिमिष्ठिरोहर इति, शशिनं-चम्दं मश्चातीति शशिमत्-राहुः तस्य शिरो हरतीति सः । पुनः कीदशः ? उद्वतो भुजङ्गहा-गरुढो यस्य सः, तथा रवे-परत्रद्वाणि स्वयः-पृकामता यस्य सः अथवा अकारभ्मक्षेषं कृत्वा अरं-मुदर्शननामचर्क वस्यं यस्य सः ।

१ अयमक्कोल्लेखः श्रीसुधाकलदामुनीदाक्तैकाक्षरीनाममालिकाया भाषारेण स्वितः। २ अत्र द्वी अर्थी प्रथम् हेपी न वेति प्रकः।

#### रा अजा नो ददते सौस्यम् ॥ १२ ॥

रा-स्कृतीः नः-अस्माकं सौख्यं ददते। किं॰ रा? 'अजा' न जात्रते इत्यजा, शाश्वतीत्मर्थः। अर्थयोजना स्वयं कार्या सुधीभिः॥ १२॥

#### राजा ना उ ददते असौ खी अम् ॥ १३ ॥

५ ''एते चतुर्दशापि स्वराः सम्बोधन-पादपूरण-भत्सेना-मन्त्रण-निषेधेषु" इति श्रीबृहइयासवचनप्रामाण्यात् 'उ' इति सम्बोधने । असी-प्रत्यक्षो ना-पुमान् अं-परब्रह्म ददतेददाति । किं० ना ? 'राजा' राजिमः-नृपैः आ-शोभा यस्य स राजा, राजिमः सेव्यत्वात् । पुनः किं० ना ? 'स्वी' । "स्विमिन्द्रिये स्वर्गे व्योम्नि नृपे शून्ये सुस्ते संविदि" इति
श्रीअमरकविवचनप्रामाण्यात् सं-सुस्तं ज्ञानं वा तद् अस्यास्तीति स्वी, सुस्तवान् ज्ञानवाम्
१० वा इत्यर्थः ॥ १३ ॥

#### राजाव् नो ददते सौरूयम् ॥ १४ ॥

रेण-रक्नेण अजां-गलस्तनीं वृश्चिति-छेदयतीति राजावृद् तं राजावृश्चं आच्छे-स्तौ-तीति 'णिज्बहुलं नाम्नः कृगादिषु' (सिद्ध० अ० ३, पा० ४, सू० ४२) इति णिजि, 'णेर-निटि' (सिद्ध० अ० ४, पा० ३, सू० ८३) इति णिज्लुकि किपि तल्लिक च राजाव्-अजा-१५ हन्तृस्तुत् कोऽपि पापिष्ठमितः नो-न सौख्यं ददते, हिंसाकारकनरस्तोतृत्वात् । अत्र 'ब्योः' (सिद्ध० अ० १, पा० ३, सू० २३) इति सूत्रेण वलोपे राजानो ददते सौख्य-मिति रूपसिद्धिः । यदाहुः श्रीहेमसूरिपादाः—व्योः अवर्णात् परयोः पदान्तस्थयोर्वययोघोषवित परे लुक् स्यात् स च असन्धः । वृक्षवृश्चं अव्ययं च आचक्षाणो वृक्षव् अव्यय् वृक्षयाति अव्ययाति । एवमेतत्सूत्रेण अग्नेऽपि सित प्रयोजने वययोर्लोपः २०कर्तव्यः ॥ १४ ॥

## राजाय् नो ददते सौख्यम् ॥ १५ ॥

रा-रमा-रुक्ष्मीः जाया-भार्या यस्य स राजायः श्रीकृष्णः, रुक्ष्मीभार्यत्वात्, तं राजायं-कृष्णं आचष्टे-सेवकत्वात् स्तातीति णिजि तहाकि किपि तहाकि च राजाय्-कृष्ण-स्तोता । नः-अस्मभ्यं सौख्यं ददते । इदं वैष्णवषचनम् । अत्रापि 'ब्योः' (सिद्ध० ५५ अ० १, पा० ३, सू० २३) इति सूत्रेण यहोपे कृते राजा नो ददते सांख्यमिति रूप-सिद्धिः । एवमग्रेऽपि । दोषं पूर्ववत् ॥ १५ ॥

#### र! अजाय नो ददते सौख्यम् ॥ १६॥

"रैं: स्मरे तीक्ष्णे विश्वानरे शब्दे रामे वज्रे नरे" इति सुधाकलकावचनात् हे र!-हे नर!। न विद्यते जाया-स्त्री यस्य सः अजायः-स्त्रीरहितः। उपलक्षणस्वात् स्व्यादि-

<sup>9 &</sup>quot;रः कामे तीक्ष्णे प्रेश्वानरे नरे ॥ ३६ ॥ रामं बच्चे च शब्दे स्यात्" इति सुधाकलदौकाक्षरनाममा-छिकायाम्।

सर्वपरिग्रहरहितः, यतिरित्यर्थः । तमाच्चप्टे-स्तौतीति अजाय् । नः-अस्माकं सौख्यं ददते । यलोपादिः पूर्ववत् । अर्थयोजना स्वयं कार्यो ॥ १६ ॥

#### ऋ-आजा नो ददते असीख्यम् ॥ १७ ॥

"ऋर्देवमातिर" इति (श्रीसुधाकलशमुनीशकृताया एकाक्षरनाममालिकायाः श्लो॰ ६) वचनात् ऋं-देवमातरं आ-सामस्त्येन अजन्ति-सुरारित्वेन क्षिपन्तीति राजा- ५ देत्याः । नः-अस्माकं असौख्यं ददते । इदं सुराणां वचनम् । अत्र 'इवर्णादेरस्थे स्वरे यवरलम्' (सिद्ध० अ० १, पा० २, सू० २१) इति सूत्रेण रत्वे सन्धौ च कृते राजा नो ददते असीख्यमिति रूपसिद्धिः ॥ १७ ॥

#### राजा नो ददते सौख्यम् ॥ १८ ॥

"ऋस्त्वजे दानवाञ्छायाम्" इति (सुधा० श्लो० ७)वचनात् ऋ:-अजो-१० मेषः तेन वाहनभूतेन अजित-गच्छतीति रजः-अग्निदेवता तस्य इमे राजाः-अग्निहोत्रीया व ब्राह्मणाः नः-अस्माकं सौख्यं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ १८ ॥

#### ऋ-आजा नो ददते असौख्यम् ॥ १९ ॥

ऋः-दानवाञ्छा तस्या आजः-क्षेपो येभ्यः येषां वा ते रत्वे कृते राजाः-कृपणाः नः-अस्माकं असीख्यं ददते-प्रयच्छन्ति, वितरणाभावात् । इदं याचकानां वचनम् ॥१९॥ १५

#### ऋ-आ-अजा नो ददते असौख्यम् ॥ २०-२१ ॥

"ऋशब्दः पावके सूर्ये धर्मे दाने धने पुमान्" इत्यादि (विश्व०)वचनात् अरं-पावकं-अग्निदेवं आ-सामस्त्येन अजन्ति-देवत्वेन गच्छन्तीति रत्वे कृते राजाः-अग्निदेव-सेवकाः नो-न असौख्यं ददते । इदं अग्निहोत्रीयब्राह्मणवचनम् ॥ २०॥

एवं अरं-सूर्य-आदित्यदेवं आ-सामस्त्येन अजन्ति-देवत्वेन गच्छन्तीति रत्वे कृते २० राजाः-श्रीसूर्यदेवोपासकाः नो-न असौख्यं ददते । इदमपि तद्विधानामेव वचनम् ॥ २१॥

#### ऋ-आ-अजा नो ददते सौख्यम् ॥ २२--२४ ॥

अरं-धर्म दानं धनं वा आ-सामस्त्येन अजन्ति-गच्छन्ति प्राप्तवन्तीति रत्ने कृते राजाः-धर्मिष्ठाः गुणिनः गुणाढ्याश्च पुरुषाः नः-अस्माकं सीख्यं-सुखं ददते ॥ ३॥ इदं उत्तमजनवचनम् ॥ २४॥

#### भर-आजा नो ददते सौख्यम् ॥ २५-२७ ॥

ऋशब्दस्य प्रथमैकवचने आ इति रूपम् । ततः आ इति धर्मो दानं धनं च तस्य आजः-क्षेपो येभ्यो येषां ते । रत्वे कृते राजाः नास्तिकाः दानक्षेपकाः विरक्ताश्च पुरुषाः नो-न सीख्यं ददते । इदं आस्तिकानां दातृणां संसाररकानां च वचनम् ॥ ३ ॥ २७ ॥

#### राजा आ नो ददते सौख्यम् ॥ २८ ॥

आ-अग्निः नः-अस्माकं सौख्यं ददते । किं० आ ? 'राजा' राजते-दीप्यते भूतले इति राजा ॥ २८ ॥

#### राजा आ नो दद्ते सौख्यम् ॥ २९-३१ ॥

५ आ–धर्मो नः–अस्माकं सौख्यं ददते । किं० आ १ 'राजा' रञ्जयति चतुरनरचेतां-सीति राजा । इदं धर्मिष्ठजनवचनम् ॥ २९ ॥

एवं आ-दानं धनं च नः-अस्माकं सौख्यं ददते । किं० आ? 'राजा' । व्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् अर्यद्वयम् ॥ २ ॥ सर्वे ॥ ३१ ॥

#### ऋ-आ-अजा नो दद्ते असौख्यम् ॥ ३२ ॥

१॰ ऋः-देवमाता तां आ-सामस्त्येन अजन्ति-मातृत्वेन गच्छन्तीति रत्वे कृते सन्धौ च सति राजा-देवाः नः-अस्माकं असौख्यं ददते । इदं दैत्यानां वचनम् ॥ ३२ ॥

#### ऋ-आ-अजा नो ददते असीख्यम् ॥ ३३ ॥

''ऋर्दितौ स्यादजे'' इति तिलकानेकार्थवचनात् ऋः-दितिस्तां आ-सामस्त्येन अजन्ति-मातृत्वेन गच्छन्तीति राजाः-दैत्याः नः-अस्माकं असीख्यं ददते । इदं सुराणां १५वचनम् ॥ ३३ ॥

#### ऋ-आ-अजा नो ददते असौस्यम् ॥ ३४ ॥

ऋ:-मेषस्तं आ-सामस्त्येन अजन्ति-क्षिपन्तीति रत्वे कृते राजाः-सिंहादयः नः-असाकं असीख्यं ददते । इदं मृगाणां वचनम् ॥ ३४॥

#### ॡ-आ-अजा नो ददते सौख्यम् ॥ ३५ ॥

२० ''ऋं(ॡ ? )र्वाराह्याम्''इति तिलकानेकार्थवचनात् ऋः (ॡः ? )-वाराहीदेवता तां आ-सामस्त्येन अजन्ति-देवत्वेन गच्छन्तीति लाजाः-वाराहीभक्ताः पुरुषाः नः-अस्मभ्यं सौस्त्यं ददते । इदं तद्विधानामेव वचनम् । अत्र 'इवर्णादेरस्वे स्वरे यवरलम्' (सिद्ध० अ० १, पा० २, सू० २१ ) इति सूत्रेण लत्वं विधेयम् । अत्र चित्रादित्वाद् रलयोरैक्यं न दोषाय । यदाह—

१५ "अहमपि परेऽपि कवय-स्तथापि महदन्तरं परं ज्ञेयम् । ऐक्यं रलयोरिति यदि, तत् किं कलभायते करभः ?॥ १॥" एक्समेऽपि सति प्रयोजनेऽनुसर्तव्यम् ॥ ३५॥

s "सर्वाराह्यां" इति सुधा० ( श्लो० ७ )। २ 'करभायते कळमः' इति सुभाषित०।

#### लाजाय् नो ददते सौख्यम् ॥ ३६ ॥

लाजेम्यः-तन्दुलेभ्य आयं-लाभं आचष्टे इति लाजाय् एवंविधः कोऽपि जनः नः-अस्माकं सीक्यं ददते । णिजादिविधिः पूर्ववत् । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ ३६ ॥

#### लाव् जा ! नो ददते असौख्यम् ॥ ३७ ॥

"ला च लक्ष्मीर्लमम्बरे" इति विश्वशम्भवचनात् लां-लक्ष्मीं अवति-स्वामी- ५ भवतीति लावो-लक्ष्मीवान् । तमाच्छे-स्तातीति णिजि लावयतीति णिज्लुकि किपि तल्लुकि च लाव् । "जैस्तु जेतरि" इति (विश्वशम्भु)वचनात् हे जाः!-जेतु-जनाः! लाव्-लक्ष्मीस्वामिस्तावकः नो-न असौल्यं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या । अत्र 'अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृष्ट्यवगम[न]प्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनिक्रयेच्छादीत्यवा- ध्यालिक्षनिहंसादानभागवृद्धिषु इति (पाणिनीयधातुपाठे ६००) उक्तत्वात् अव-१० धातुः स्वाम्यर्थो प्राह्यः । एवमेव शतार्थिमिर्जयसुन्दरसूरिभिरपि उक्तम् । तथाहि—जं-जन्म यान्ति-प्राप्नुवन्तीति जया-जन्मिनस्तेषु ये वृषभाः-श्रेष्ठाः भव्यत्वात् तेषां अवति-स्वामीभवतीति जयवृषभावः इत्यदि ॥ ३०॥

#### राजा नो ददते असीख्यम् ॥ ३८॥

"ऋ तु कुत्सायाम्" इति सुधाकलदा(श्लो० ६)वचनात् ऋ इति कुत्सा तां १५ अजन्ति–गच्छन्तीति रत्वे कृते रजाः–कुत्सागामिनः पुरुषाः तेषामिमे राजाः । एवंविधाः केचन पुरुषाः नः–अस्माकं असौख्यं ददते । इदं प्रतिष्ठितजनवचनम् ॥ ३८॥

## लाजाव् नो ददते सौख्यम् ॥ ३९॥

लाजानां-तन्दुलानां अवं अवनं-रक्षणं करोतीति लाजाव्-तन्दुलरक्षकः । अत्र करोत्यर्थे णिज् ज्ञेयः । नः-अस्माकं सौरूयं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ ३९ ॥ १०

#### राजाय नो ददते सौख्यम्॥ ४०॥

रा-रमा-लक्ष्मीस्तस्या जो-जातः राजः-कामस्तं अयति-गच्छतीति राजायः-कामिजनः तमाचष्टे-स्तौतीति णिजादिविधौ राजाय्-कामिजनस्तावकः । नो-न सौख्यं ददते । इदं विरागिणो वचनम् ॥ ४० ॥

#### राजाय नो ददते सौख्यम् ॥ ४१ ॥

24

राजानं-नृपं चन्द्रं वा अयति-गच्छतीति राजायः तमाचष्टे इति राजाय् । एवंविधः कोऽपि जनो नः-अस्माकं सौरूयं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्यो । यलोपः पूर्ववत् ॥ ४१॥

१ 'जब जेतरि' इति सुधा० ( श्लो० १८ )।

## राजाय् नो ददते सौख्यम् ॥ ४२ ॥

राजवत्-नृपवत् आयो-भाग्यं यस्य स राजायः एवंविधः कोऽपि जनः तमाचष्टे-स्तौतीति राजाय् । नः-अस्माकं सौख्यं ददते । अर्थयोजना तु (यत्र) कृता न भवति तत्र स्वयं कार्या । मया तु ग्रन्थगौरवभयान्न लिख्यते ॥ ४२ ॥

## रा जाय् ! नो ददते असौख्यम् ॥ ४३-४४ ॥

जयानां समाहारो जायं-जयसमृहं आचष्टे इति जाय्-बन्दिजनादिः तत्सम्बोधनं हे जाय्! "राः कनके विभवे मेघे स्थानके" इति सुधाकलकावचनात् राः-कनकं (१) द्रव्यं (२) मेघः (३) आश्रयश्च (४)। नो-न असौख्यं ददते। सौख्यं ददते इत्यर्थः। इदं स्वर्णद्रव्यमेघाश्रमा( या?)र्थिनां वचनम् ॥ ४॥ स्वयं बुद्ध्या चत्वारोऽप्यर्थाः पृथक् १० पृथक् कार्याः ॥ ४४॥

#### राजाव् नो ददते सौख्यम् ॥ ४५ ॥

"रं जले रङ्गवेगयोः" इति विश्वदाम्भुवचनात् रेण-रङ्गेण अजां-गलस्तनीं अव-ति-रक्षतीति राजावः-अजारक्षाकृत् कोऽपि धर्मिष्ठो जनः तं आचष्टे इति राजाव् । एवं-विधः कोऽपि नः-अस्माकं साँख्यं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या । वलोपादि पूर्ववत् १५ द्वेयं, प्रन्थगौरवभयात् न वारंवारं सूत्राणि लिख्यन्ते ॥ ४५ ॥

#### र! अजाव् नो ददते सौक्यम् ॥ ४६-५० ॥

अवन्ति-स्वामीभवन्तीति अवाः । अजाः हर १ हरि २ ब्रह्म ३ रघुज ४ स्मरा ५ख्या देवाः अवाः-स्वामिनो येषां ते अजावास्तान् आचष्टे-स्तौतीति अजाव्-हरादिदेवसेवकस्तुत् ५ हे र ! हे नर ! नः-अस्माकं सौख्यं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ।
२ वलोपादिः पूर्ववत् । एयमत्र पञ्चाप्यर्थाः पृथक् पृथक् स्वयं कार्याः ॥ ५० ॥

#### राजाव नो दद्ते साँख्यम् ॥ ५१-५६ ॥

राजभ्यो-नृपचन्द्रयक्षेभ्यः आं-लक्ष्मीं अवन्ति-गच्छन्ति प्राप्तवन्तीति राजावाःनृपचन्द्रयक्षसेवकाः तान् आचष्टे इति राजाव् ॥ ३ ॥ नः-अस्माकं सौख्यं असौख्यं च
ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या । वलोपादिः पूर्ववत् । एवमत्र नृपसेवकस्तावकेन चन्द्र२५ सेवकस्तावकेन यक्षसेवकस्तावकेन च समं सौख्यासौख्यपदद्वयं मीलियत्वा पड्याः
कार्याः ॥ ५६ ॥

९ "रा दृष्ये कनके पुनः । आश्रये नीरदे च स्वात्" इति सुधा० (श्लो॰ ३७) । २ अत्र 'चरवारोऽप्यर्थाः पृथक् पृथक् कार्याः' इति स्पष्टोह्नेखे सत्यपि आदर्शपुखकेषु अर्थाङ्कद्वयसेवोपकम्यते तश्चिन्त्यम् । ३ अर्थान्तरे 'श्वसीक्यं' इति संयोजना ।

94

20

24

## राजाव् नो ददते सीस्यम् ॥ १५७-६३ ॥

"रा रमा रमणी बाला" इति (विश्व०)वचनाद् रा-रमा-लक्ष्मीः तस्या आर्ज-भ्रेप-तिरस्कारं अवति-ददातीति राजावः-लक्ष्मीतिरस्कारदाता तं आच्छे-स्तौतीति राजाव् नः-अस्माकं सौख्यं ददते। एवं असौख्यं च ददते। अर्थयोजना वलोपादिः पूर्ववत् ॥ २॥ एवमेव रमणीवाचकेन वालावाचकेन च राशब्देन समं आजाव्शब्देन च समं ५ सौख्यासौख्यपदद्वयं मीलियत्वा अर्थचतुष्टयं कार्यम् । ब्युत्पत्त्यादि सर्वं पूर्ववत्। अत्र अवधातुर्दानार्थो ज्ञेयः। तथा चोदाहरणं श्रीजयसुन्दरसूरिकृतार्थे-अं-परब्रह्म तत्र सीदन्तीति अंसदः-सिद्धाः तेषां आ-लक्ष्मीः नमतांसदा तां अवति-ददातीत्येवंशीलः नमतांसदावी इत्यादि॥ ६३॥

राजाव् नो दद्ते सौख्यम् ॥ ३६४-६७ ॥

रस्य-सारस्य आजं-तिरस्कारं अवति-ददातीति राजाव-ईश्वरः तमाच्छे-सौतीति राजाव-ईश्वरस्तोता नः-अस्माकं सौख्यं ददते । असौख्यं च ददते । इदं तद्विधानामत-द्विधानां च वचनम् । वलोपादिः पूर्ववत् । एवं विह्ववाचकेन नरवाचकेन च रशब्देन समं आजावशब्दे सौख्यासौख्यपदद्वयं च मीलियत्वा अर्थचतुष्टयं कार्यम् । वलोपादिः पूर्ववत् ॥ ६७ ॥

#### राजाव् नो ददते सौख्यम् ॥ ६८ ॥

राजा-यमः अर्थात् मरणं तस्माद् अवति-रक्षतीति राजावः-मरणरक्षको भगवः । इर्म इत्यर्थः, तमाचष्टे इति राजाव् नः-अस्माकं सौख्यं ददते । इदं धर्मिष्ठजनवचः । वलोपः पूर्ववत् ॥ ६८ ॥

राजाव् नो ददते सौख्यम् ॥ ६९-७६ ॥

राज्ञां—चन्द्र-नृप-यक्ष-यमानां आं-शोभां वृश्चन्ति-छेदयन्तीति राजवृश्चो-राहु-प्रमुखाः ४ ताम् आचष्टे-स्तौतीति राजाव् ४ नः-अस्माकं सौख्यं असौख्यं च ददते। अर्थयोजना वलोपादिः पूर्ववत् । अत्र विस्तरान्वेषिणा पृथक् पृथक् अष्टौ अर्थाः कार्याः॥ ८॥ ७६॥

राव् जा ! नो ददते सौख्यम् ॥ ७७-७८ ॥

रावं-शब्दं करोतीति राव् एवंविधः कोऽपि शब्दकारकः । हे जाः !-हे जेतुपुरुषाः ! नो-न ददते सौख्यम् । अनिष्टशब्दस्य (जनस्य) वचनमेतत् १ । एवं राव्-शब्दकारकः नो-म ददते असौख्यम् २ । इदिमष्टशब्दस्य जनस्य वचनम् । वलोपादिः पूर्ववत् ॥२॥७८॥

<sup>? &#</sup>x27;असीख्यं ' इति अर्थान्तरे, अग्रेऽपि प्रसावे प्वंविधा संयोजना कार्या। २ अत्र चंडर्था द्रीहंइयन्ते तथाप्यादर्शपुसकेषु अर्थसप्तकसंज्ञा समस्ति, तद् विचारणीयं विद्वतिः। ३ अर्थषदकस्थाने आदर्शपुसकेषु तु ३० बस्तारोऽर्था गणिताः, तद्पि विन्त्यम्।

#### राजान् नो दद्दे सीस्यम् ॥ ७९-८० ॥

रे-अभी अजाः जैवार्षिका ब्रीह्यः तान् अवति-दहतीति राजाव् वही विवार्षिक-ब्रीहिहोता तमाचष्टे णिजादिविधी राजाव् नः-अस्माकं सौरूपं ददते। इदं व्यक्तिक-अनवचनम् । अथवा नो ज सौरूपं ददते। दुःखं ददातीत्पर्धः। इदं तद्विरुक्जजनवचनम् । ५ बलोपादिः वृषेवत् ॥ ८० ॥

अय प्रकारान्तरेण श्रीजैनमतप्रसिद्धान् अर्हत् १ सिद्ध २ आचार्य १ रपाध्याय-४ साख ५ रूपान् पद्धपरमेष्ठिनः स्तुवन्नाह—

#### राजा अः नो ददते सौख्यम् ॥ ८१ ॥

"अः स्यादहिति सिद्धे च विष्णाविष्य" इति वचनात् अः-अर्हन् नः-असम्यं सौख्यं १॰ ददते । किंविशिष्टः अः रे 'राजा' स्वामी, त्रिजगत्प्रमुरित्यर्थः । इदं जैनवचः ॥ ८१ ॥

#### राजा नो ददते सौस्यम् ॥ ८२ ॥

राजन्त सिक्किशासां दीप्यन्ते 'कचित्' (सिद्ध० अ० ५, पा० १, स्० १७१) है दाः। तथा जायन्ते-पुनकत्पचन्ते ते जाः, न जाः अजाः-जन्ममरणरहिताः। अजाः-सिद्धाः। सतो राश्च ते अजाश्च राजाः नः-अस्माकं सौख्यं ददते । इदं जन्ममरणादिद्धःलखिक्रसर- १५ वचनम् ॥ ८२ ॥

#### राजा आः नो ददते सीस्ती अम् ॥ ८३ ॥

"'आः स्याव् गणधारिणि" इति वचनात् आः-आचार्यः नः-अस्माकं अं-यरअक्ष ददते । किं॰ आः ? 'राजा' रञ्जयति अमृतस्राविण्या सन्देहसन्दोहकाननकृपाण्या स्थाद्धा-दवाण्या सभामिति राजा । पुनः किं॰ ? 'सौसी' सुसानां संसारविरक्तिरूपाणां समाहारः २• सौसं सदस्यासीति सौसी ॥ ८३ ॥

#### रा ज! आन्! ओ! अदद्! ते असीख्यम्! ॥ ८४ ॥

खरिति परैकदेशे पदसमुदायात् उः-उपाच्यायः तत्सम्बोधनं हे औ !-हे उपाच्याय! ते-तव रा-दीप्तिः, भवत्विति शेषः । हे ज ! "जस्तु जेतिर" इति (विश्व०)वचनात् हे प्रतिपक्षजेतः ! । पुनः हे आन् ! आ-सामस्येन नी-ज्ञानं येभ्यस्तानि आनानि-शा-राष्ट्राणि, शास्त्रेभ्य एव ज्ञानोत्पादात् अर्थात् द्वादशाङ्गरूपणि सानि आचष्टे-अर्थतः पाठ-यसीति णिजादिविभी आन् सत्सम्बोधनं हे आन् !। पुनः हे अदद !। अतन्ति-गच्छन्तीति असा-प्राणिनः तेषु तेषां वा न विद्यते दा-बन्धः खेदो वा यस्मादसी अददः, पद्दवीव-

१ समीक्ष्यतां द्वादशं पृष्टम् । २ अवलोक्यतां पञ्चदशं पृष्टम् । ३ 'तो ज्ञानवन्धनयोः' इति सुञ्चा० २९ (श्लो॰ २७)। ४ 'दाने दातरि दा केचिद् विदुर्दा छेदवन्धयोः' इति सुञ्चार (श्लो॰ २५)।

24

30

निकायवस्त्रकात् वस्त्रकोकां हे बादव । पुनः चिकाविस्तात् विन्युकोचे हे असीस्य ! आत्-अर्दतः तीर्यक्ररात् सकाशात् सीख्यं-सुलं यस्य सः असीस्वस्तस्तकोधनं हे असीस्य! । अत्र राज्ञक्तो दीसी श्रेषः । तथाच श्रीजक्षस्तुन्वरोदाहरणम्-'तरां तस्य' तस्य-तस्त्रस्य शानस्य वा रां-दीविष् । तशब्दस्तस्य शाने चाक्ति । राश्रक्त आकारान्तो दीसी च वर्तते इत्यादि । अत्र ओ इति एकाक्षरत्वेन पदैकदेशोऽपि पदप्रतीविजनको होयः। ५ दश्यते च इत्यं यथा अप्रदित्व इत्यस्य क्याक्याने ।

"अनेन तव पुत्रस्य, प्रसुप्तस्य वनान्तरे । शिलामाकम्य पादेन, सन्नेन निहतं शिरः॥ १॥"

इति । यथा वा "'मिच्छा मि दुक्कडं" इत्यत्य व्याख्यायाम्— "'मित्त मिउमहवत्ते, छत्ति य दोसाण छावणे होष्ट् । मित्ति व मेराइ(ऍ) ठिखो, दुत्ति दुगुंछामि अप्पाणं॥ १॥ कत्ति कढं मे पायं, डिच व ढेवेथि ते उवसमेणं । एसो मिच्छादुक्कड-पयक्खरत्थो समाखेणं ॥ २॥"

-( आवश्यकनिर्शुक्तौ गा० ६८६-६८७)

तथा श्रीआकर्यकर्वेहद्वृत्ताविष "मित्ति मिडमहवत्ते" इत्यादि । एक्सनेकक्रक्य- १५ संवादः स्वयं ज्ञेयः सुधीियः । अक्षराणामिष च वाचकर्त्वं न चेत् तेषु रामुदाये कथं स्थात् सिकतासु तैरुवत् इत्यादि ॥ ८४ ॥

#### राज अना-उत्! अदते! सौख्यम् ॥ ८५ ॥

"नः पुनर्बन्धबुद्धयोः" इति वचनात् न विद्यते नो-बन्धः कर्मबन्धनं यस्याः यस्यां वा अना-निष्पापा एवंविधा उद्-भाषा यस्य सः अनोत् । 'विशेषणाद् विशेष्वप्रतीति'रिति २॰ साधुः, निरवद्यभाषत्वात्, तत्सम्बोधनं हे अनोत् !-हे साधो ! । त्विमिति क्रियाश्विष्ठक-रित्वे । राज-दीप्तिं प्राप्नुहि । सौख्यं यथा स्यात् तथा, क्रियाविशेषणमेतत् ।

"क्रियाचिशेषणस्यापि, सकर्मोकर्मधातुषु । नपुंसकत्वमेकत्वं, कर्मकत्वं च युज्यते ॥ १ ॥"

'भि' इति खुडुमार्वक्त्ये 'क' च इति दोख्यां क्रम्के अवित ।
'भि' इति च मर्यादामां स्थितः 'दु' इति खुगुप्तामि कात्मावस् ॥ ६ ॥
'क' इति कृतं मया पापं 'ढ' इति च कक्त्यामि तद् उपश्चमेन ।
पृष मिथ्यादुष्कृतपदाक्षरार्थः समासेन ॥ २ ॥

१ अस्य काव्यस्य प्रव्येकपाद्माश्रश्यकाक्ष्यसंयोजनेन अप्रशिखेति निष्यक्तिः।

२ मिथ्या मे दुष्कृतम्।

६ छाया--

४ हारिमदीबबुत्ती।

₹•

'राज्(जृग्) दीप्ती' इत्यस्य धातोरुभयपदित्वात् परसीपदम् । उदाहरणमपि नैषध-काव्ये (स० १, श्लो० १०)—

''अनल्पद्ग्धारिपुरानलोज्ज्वलै-र्निजमतापैर्वलयं ज्वलद्भवः । प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया, रराज नीराजनया स राजघः ॥ १ ॥''

भ हे अदते ! विश्व दाने पूजने श्रीणें इत्याद्युक्तत्वात् म दा-न श्रीणा प्रोज्ता तिः—पूजा यस्य सः अदतिः, तत्सम्बोधनं हे अदते ! । इति पश्चपरमेष्ठिन आश्रित्यार्था उक्ताः ॥ ८५ ॥

अथ पुनरिप प्रकारान्तरेण श्रीआदिदेव १ श्रीशान्तिनाथ २ श्रीनेमिनाथ ३ श्रीपार्श्वनाथ ४ श्रीमहावीरामिध ५ तीर्थङ्करपञ्चकसञ्जातपञ्चतीर्थीमाश्रित्यार्थी लिख्यन्ते । १ तत्र प्रथमं श्रीआदिदेववर्णनमाह—

र! अज! (अ!) न! उत् अद! ते सौच्यम्॥ ८६॥

अजो-ब्रह्मा पङ्किरथन्यायेन नाभिभूः । तथा त्वमि नाभिभूः, नाभिनामनृपजातत्वात्, तत्सम्बोधनं हे अज!-हे श्रीआदिदेव! ते-तव उत्-भाषा अर्थाद्
व्याख्यानध्वनिः सौख्यं सौख्यहेतुरित्यर्थः । हे र! "रः सूर्येऽग्नौ धने कामे" इति
१५ विश्वश्वम्भवचनात् हे सूर्य!, भन्यजीवराजीवराजीनां विकासहेतुत्वात् । पुनः हे अ!
"अः स्याद्हिति सिद्धे च" इति वचनात् हे अर्हन्! । पुनः हे न! "नः पुनर्वोधबुद्धयोः"
इति वचनात् हे बुद्ध!-हे अवगततत्त्व!। पुनः हे अद! "अः शिवे केशवे बायौ, ब्रह्मचन्द्राग्निसानुषु" इति विश्वशम्भवचनात् अः-ब्रह्मा अग्निर्वा तहत् "दो दाने पूजने श्रीणे,
दानशौण्डे च पालके । देवे दीशौ" इति विश्वशम्भवचनाद् दो-दीप्तिर्थस्य सोऽदः
३० पीतवर्णत्वात् आदिदेवस्य तत्सम्बोधनं हे अद!॥

नन्वत्र चतुस्त्रिंशदितशयसङ्गाहकातिशयचतुष्टयमध्ये कोऽतिशयः केन पदेनोच्यते सूच्यते वा इत्यभिधीयते । उदिति पदेन वचनातिशयः सूचितः ॥१॥ तथा 'अ' इति पदेन च पूजातिशयः । 'अ' इति पदस्य अर्हति चतुःषष्टिसुरेन्द्रकृतां पूजामिति अर्हन्निति पर्याय-व्युत्पत्तेः ॥ २ ॥ तथा नेति पदेन च ज्ञानातिशयः ॥३॥ स चापायापगमातिशयमन्तरेण न २५ सम्भवति । अतो ज्ञानातिशयेन अपायापगमातिशयोऽप्याक्षिष्ठः ॥ ४ ॥ इति अतिशय-चतुष्टयमपि अत्रेदं ज्ञेयम् । इति आदिदेववर्णनेन प्रथमोऽर्थः ॥ ८६ ॥

रा-अजा नो दद्ते असौ खी अम् ॥ ८७ ॥ अजं-मेषं मेषराशिं अटति-गच्छति इति अजाः-शान्तिः, मेषराशित्वात् । ततः

श्लोमसौभाग्येऽपि (स० १, श्लो० १५)—
 "राजन्ति यत्र जिनराजगृहेषु पञ्च-वर्णानिरसम्गिरसमुतोरणानि ।
 प्नोजयाद् विजयक्षिमसृतस्य धर्म-भूपस्य मङ्गकङ्गते किसु सजितानि ॥"
 र पृतद् विश्वदास्मृत्यनम् ।

रा-श्रीः तत्पूर्वकः अजाः श्री(रा)अजाः-श्रीशान्तिः असी-एपः अं-परब्रह्म नः-अस्मकं ददते । किं०? सी-ज्ञानवान्, केवलज्ञानवानित्यर्थः । इति द्वितीयोऽर्थः । सर्वे ॥ ८७ ॥

#### र! अज अ! नो अद! दत! इसौख्यम् ॥ ८८ ॥

हे अ!-हे अईन्! त्वं इसीख्यं-कामसुखं अज-क्षिप, वैराग्यदेशनादानेन दूरीकुरु इत्यर्थः। यतस्त्वं किंभूत ! साक्षात् र!-सूर्य! केवलज्ञानेन जगत्प्रकाशकारित्वात्। हे ५ अद! अस्य-कृष्णस्य दः-पूजनं यस्मिन् यस्य वा सः अदः; अथवा अवत्-कृष्णवत् दो-दीप्तिर्देहस्युतिर्यस्य सः अदः, कृष्णवर्णत्वात् 'विशेषणाद् विशेष्यप्रतीति'रिति न्यायात् श्रीनेमिः तत्सम्बोधनं हे अद!-हे श्रीनेमे!। पुनः हे दत! दैः-देवैः ता-श्रीः-शोभा यस्य स दतः, जधन्यतो देवकोटीसेव्यत्वात्, तत्सम्बोधनं हे दत!। किं० त्वम्!। नो-बुद्धः- अवगततस्त्वः। इदं श्रीनेमिप्रभोरमे वैराग्यदेशनां शुश्रूषूणां यदूनां वचनम्। इति तृती-१० योऽर्थः। सर्वे॥ ८८॥

## रा-आजा नो अददत ईसौरूयम्॥ ८९॥

रा-पर्यायेण श्रीः। "अः शिवे केशवे वायौ" इति विश्वशम्भुवचनाद् अं-वायुं अजित-क्षिपित धातूनामनेकार्थत्वात् भक्षतीति अचि आजः-सर्पस्तेन आ-शोभा यस्य स आजाः। श्री(रा)पूर्वकः आजाः श्री(रा)आजाः-श्रीपार्श्वनाथः, सर्पलाञ्छनात् । स नः- १५ अस्माकं ईसौख्यं अददत । इति चतुर्थोऽर्थः। सर्वे ॥ ८९ ॥

## रा-ज! अना-उत्-अत् अत ईसौख्यम् ॥ ९० ॥

"रा रमा रमणी बाला" इति वचनात् रा-कन्या तत्पर्यायत्वात् कन्याराशिसतत्र जो-जातो राजः-श्रीमहावीरः, कन्याराशिजातत्वात्, तत्सं० हे राज!-हे श्रीवीर! त्वं ईसील्यं अत-गच्छ । किं० (त्वम्) ? अना-निरवद्या उत्-भाषा तां अततीति अनोदत् । १० इति पञ्चमोऽर्थः । इति जैनमतप्रसिद्धपञ्चतीर्थीमाश्रित्यार्थाः प्रदर्शिताः । जाताः सर्वेऽपि ॥ ९० ॥

अथ पुनरिप प्रकारान्तरेण जैनमतप्रसिद्धान् कतिचिज्जिनानाश्रित्यार्थाः प्रदर्शन्ते— रा आऽजानोऽत् ! अद्! ते आसौख्यम् ॥ ९१ ॥

आं-ब्रह्माणं अजित-देवत्वेन गच्छिति, तं श्रयतीत्यर्थः इति आजं तादृशं यदनः- २५ शकटं रोहिणीत्यर्थः । तथाच प्रयोगः—'उदेष्यित शकटं कृत्तिकोदयात्' । शकटे अन इति नाम च स्यात् तदाकारत्वात् । आजत्वं च ब्रह्मसेवकत्वात् । यदुक्तम्—''ब्राह्मी तु रोहि-णी" इति (अभि० का० २, श्लो० २३) । तत आजानः-रोहिणीनक्षत्रं तत् अति-

३ 'असोक्यम्' इति अर्थान्तरे ।

तत्र जातत्वेण गच्छतिति आजानोऽत्-श्रीअजितनाचो द्वितीचो जिन्दः, दोहिणीनक्षत्रजान्ति । ततः हे आजानोत्! ते—तव रा—शोभा, भवत्विति शेषः । हे अद! अः-अधिन्तद्वत् दो—दीप्तिर्यस्य सोऽदः, पीतवर्णत्वात् अजितस्य । हे आसीख्य! आ—सामस्त्येन सीख्यं—सुखं यसादसी आसीख्यः, तत्सं० हे आसीख्य! चित्रत्वादनुस्वारलोपो न दोषाय। ५ तथा अत्र ते आसीख्यम् इत्यत्राकारलोपः । 'एदोतः पदान्तेऽस्य छुग्' (सिख् ० अ०१, पा०२, सू०२७) इत्यनेन सूत्रेण मतान्तरमाश्रित्य यथा कुंमारसम्भवे महाकाव्ये— "बन्धुप्रियां बन्धुजनो [आ]जुहाव तां पार्वतीत्याभिजनोऽऽजुहाव"। महाभारतेऽपि— "कुरवोऽऽत्महितं मन्त्रम्"। अन्यत्रापि—"निर्मापितोऽऽमराज्ञा, गोपगिरी जयति वीरिज्ञाः"। एवमनेकशः स्थलानि विलोकनीयानि । अथवा हे असीख्य! न विद्यते सौख्यं— १० सांस्रारिकसुखं यस्य सः असौख्यस्तत्सं० हे असौख्य! इति । द्वितीयजिनवर्णनमाश्रित्यार्थं उक्तः। सर्वे ॥ ९१ ॥

### राजा नो ददते सौख्यम् ॥ ९२ ॥

राजा-चन्द्रस्तेनोपळक्षितः अः-अर्हन् राजा-चन्द्रप्रभजिनोऽष्टमः, चन्द्रलाञ्छन-त्वात् । अथवा राजा-चन्द्रस्तेन लाञ्छनभूतेन आ-शोभा यस्य स राजा-चन्द्रप्रभो १५ नः-अस्माकं सौरूयं ददते ॥ १८ ॥ सर्वे ॥ ९२ ॥

### रा-ज-आनः अद्दत इ सौस्यम् ॥ ९३ ॥

"रा रमा रमणी वाला" इति वचनात् पङ्किरथन्यायेन रा-रामा ततो जं-जन्म यस्य स राजः-श्रीसुविधिः, रामामातृजातत्वात् तस्य आनो-मुखश्वासो राजानः। इ इति सम्बोधने । सौरूयं-मनःसन्तोषं अददत्त, ददौ इत्यर्थः । इदं बाल्यावस्थायां खेलना-२० दिसमये रामामात्रादिजनवचनम् ॥ ९ ॥ सर्वे ॥ ९३ ॥

#### रा जानो ! ददते सौख्यम् ॥ ९४ ॥

आ-लक्ष्मीसत्पर्यायत्वात् या। ततः जपूर्वा आ जाआ, जाया इत्यर्थः। ततो जायानामी वासुपूज्यमातेत्वर्थः। तस्याः "नुः स्तुतौ" इति वचनात् नुः-स्तुतिर्यस्मात् स जानुः-श्रीवासुपूज्यः। उत्तमपुत्राद्धि मातापित्रोः स्तुतिलीके भवत्येव । ततस्तत्सं हे २५ जानो !-हे श्रीवासुपूज्य! भवानिति अध्याहारे। सीख्यं ददते। किं० भवान्? 'राः' "रं जले रङ्गवेगयोः" इति (विश्व०)वचनात् रं-रङ्गं अटति-मच्छति-प्रामोतीति राः॥ १२॥ सर्वे॥ ९४॥

ξø

निर्णयसमारसुक्रणाक्षये सुदिते पुसके (स० १, श्लो० २६) सु निम्नकिसितः पाठः—
 "तां पार्वतीत्यासिजनेन नामा बन्युप्रियां बन्युजनो सुद्दाव ।"

२ अष्टमतीर्थक्करसूचकोऽक्कोऽयम्।

# स-अ-ज-अः नो दहते असो की अम्॥ १५॥

रा-श्रीः अः-विष्णुः, सदृशनामत्वात् श्रेषांसपिता। राजाऽपि विष्णुः, तस्मात् जो-जातोऽजः, (रवा-) श्रिया उपलक्षितोऽजः श्री(रा)अजः-श्रीश्रेषांसः स चासी अः-अर्हन् राजाः-श्रीश्रेषांसतीर्थकृत् । असी-अयं नः-अस्माकं अं-परब्रह्म ददते। किं०? 'सी' से -सुसे परमानव्दरूपे तिष्ठतीत्येवंशीलः सी ॥ १३ ॥ सर्वे ॥ ९५ ॥

# र-आ-ज-अः नः ! ददते सीख्यम् ॥ ९६ ॥

"रंश्व कामे तैक्ष्ण्ये विश्वानरे नरे ॥ रामे वक्रे च शब्दे स्यात्" इति सुधाकलश-(श्लो० ३६-३७)वचनात् रेण-वक्रेण लाञ्छनभूतेन आयाः-श्रियाः । "जस्तु जेतरि जमने" इति विश्वशम्भवचनात् जी-जमनं यस्य स राजः-श्रीधर्भनाथो जिनः, वज्रला-म्छनत्वात् । ततो राजश्वासौ अश्व-अर्हन् राजाः । हे नः!-हे नर! सौस्वं-सुसं ददते १०॥ १५॥ सर्वे ॥ १६॥

# र! अजाः! नोदत्! अतेः सौख्यम् ॥ ९७ ॥

हेर !-हे नर! अजेन-छागेन लाञ्छनभूतेन आ-श्रीः यस्य सः अजाः-श्रीकुन्युना-थः, छागवाहनत्वात् तत्सं० हे अजाः! त्वं सौख्यं अतेः-गच्छेः । किं० ? 'नोदत् !' नो-न दत् !-क्षयकृत् ! प्राणिनामिति शेषः, षड्जीवनिकायवत्सलत्वात् 'तस् [ च् ] दस्च् उपक्षये' १५ (सिद्ध० धातुपाठे) किपि रूपम् । चित्रादित्वात् विसर्गलोपो न दोषाय ॥१७॥ सर्वे ॥९७॥

#### रा-ज-अः नो ददते असीस्यम् ॥ ९८ ॥

रा-पङ्किरबम्यायेन पद्मा ततो रायां-पद्मायां पद्मानाम्यां मात्तरि जो-जातो राजः स चासी अः-अईन् राजाः-श्रीमुनिसुव्रततीर्थकृत् असीरूयं मो-न ददते॥ २०॥ सर्वे॥ ९८॥

अथ पुनः प्रकारान्तरेण विविधानर्थानाह—

### राजा अः नो ददते सीख्यम् ॥ ९९-१०० ॥

"अः स्यादहिति सिद्धे च" इति वचनात् अः-सिद्धो नः-अस्मार्क सौख्यं ददते। किं० अः १ 'राजा' राजते-सिद्धिशिलायां दीप्यते इति राजा। इदं संसारविरक्तजनवच-नम्। एवं असौख्यं ददते। इदं संसारासक्तिरक्तनरवचनम्। शेषं सर्वं पूर्ववत्। इत्यर्थ-२५ द्वयम्। सर्वमीलने॥ १००॥

रा जा नो ददते असीख्यम् ॥ १०१-१०२ ॥ जायते इति जा-पुत्री । 'क्रचित्' (सिद्धः अ० ५, पा॰ १, सू० १७१) डमत्यये

३ 'रः कामे तीक्ष्णे वैश्वामरे गरे' इति पाठान्तरम् ।

जा अमे 'डुमिंग्ट् प्रक्षेपणे' (सिद्ध० धातुपाठे) जां मिनोति इति जामाता। ""जाया मिगः तृप्रत्ययः"। 'मिग्मीगः०' (सिद्ध० अ० ४, पा० २, सू० ८) इत्याकारः इति न्यासकारकृत्तव्युत्पत्तिदर्शनात् जा-पुत्री नः—अस्माकं असौख्यं ददते। यतः किं०? 'रा' रं—कामं अटति—अतित—गच्छतीति रा, कामाकुला इत्यर्थः। इदं कामाकुलत्वेन प्रकटी- फृत्तविकारे पितृणां वचनम् ॥१॥ एवं जा-पुत्री नो—न असौख्यं ददते, सौख्यं ददते इत्यर्थः। यतः किं० जा? 'रा' राजते पोडशरुङ्गाररचितवेषत्वेन सुन्दरदर्शनात् इति रा। इदं परहितावगुण्ठितनिजपुत्रीदर्शने जातसुखस्य पितुर्वचनम् ॥ २॥ सर्वे ॥ १०२॥

### रा अ-जा नः दद्ते सीख्यम् ॥ १०३-१०४ ॥

न विद्यते जा-पुत्री यस्यां सा अजा, एवंविधा रा-रमणी नः-अस्माकं सौख्यं ददते १०॥ १॥ एवं हे नः !-नर ! ममेति शेषः । असीख्यं ददते । इदमनिष्टेष्टपुत्रीदर्शनयोः पित्रोर्वचनम् ॥ २॥ अन्यथा वा स्वयमर्थयोजना कार्या ॥ २॥ १०४॥

# रा-जा-आ नो ददते सौख्यम् ॥ १०५-१०६ ॥

"रा रमा रमणी बाला" इति (विश्व०)वचनात् रा-रमा-लक्ष्मीः सा जा-पुत्री यस्य स राजः-समुद्रः, तज्जनकत्वात् । तस्य आ-शोभा राजा नः-अस्माकं सौख्यं ददते । १५ इदं तद्दिधकारिदेवानां वचनम् ॥ १ ॥ एवं राजा-समुद्रशोभा हे नः !-हे नर! असौख्यं ददते । इदं अगस्तेर्वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे ॥ १०६ ॥

# रा-जा-अ नो ददते सौख्यम् ॥ १०७--१०८ ॥

रा-बाला-कन्या जा-पुत्री यस्याः सा राजा तां अटति-गच्छतीति राजाः एवंविधः कोऽपि जनः नः-अस्माकं सीख्यं असीख्यं च ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥२॥१०८॥

#### रा! जा-अनः दुद्ते सौख्यम् ॥ १०९-११० ॥

जा-पुत्री तत्क्रीडार्थं अनः-शकटं जानः। हे राः!-हे नराः। ममेति शेषः, सौख्यं ददते असौख्यं च ददते । इदं लघुशकटिकाक्रीडमाननिजपुत्रीप्रेमाप्रेमवतोः पुंसोर्वचनम् ॥ २॥ सर्वे ॥ ११०॥

# राय् जा-आनः ददते सौरूयम् ॥ १११ ॥

त्रिक्ष जायाः-पुत्र्याः आनो-मुखश्वासो जानः, ममेति शेषः, सौख्यं ददते । किं० जानः १ 'राय्' रस्य-हर्षस्य आयं-प्राप्तिं करोतीति राय् । णिजादिविधानेन रूपसिद्धिः पूर्ववत् । 'ब्योः' (सिद्ध० अ० १, पा० ३, सू० २३) इति सूत्रेण यलोपोऽपि पूर्ववत् । इदं वल्लभ॰ पुत्रीकस्य पितुर्हुलापनसमये वचनम् ॥ १११ ॥

१ 'जायासत्र मिगः' इति ख-पाठः।

# रा अ-जा नो ददते असीस्यम् ॥ ११२ ॥

अस्य-कृष्णस्य जा-पुत्री अजा नो-न ददते असीख्यं, ममेति शेषः । किं० ! 'रा' राजते-शोभते इति रा-शोभमाना । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ ११२ ॥

रा आ-जा नो ददते सौख्यम् ॥ ११३ ॥

आ-ब्रह्मा तस्य जा-पुत्री आजा-सरस्वती नः-असाकं सौख्यं देदते । किं॰ प

राजा अः नः ददते सौख्यम् ॥ ११४-११५॥

"आः कृष्णः" इति श्रीअमर(कवि)वचनात् आः-श्रीकृष्णो नः-असाकं सौरूयं ददते। किं॰ शिराजां स्वामी। इदं वैष्णवं वचः॥ १॥ एवं असीरूयं ददते। इदं कालनेमि-हयग्रीव-शकटादिदैत्यानां वचनम्॥ २॥ ११५॥

राजा (राजा) अ-आ नः ददते सौख्यम् ॥ ११६-११७॥

अस्य-कृष्णस्य आ-शोभा नैः-अस्ताकं सौख्यं ददते। किं० १ 'राजा' राजते इति अचि आपि च राजा। सुन्दरेत्यर्थः। अथवा विशेषणद्वयं पृथक् रा-शोभमाना । पुनः किं० १। अजा न जायत इत्यजा-शाश्वती, न तु अन्यजनशोभेव कृत्रिमा। इदं यशोदादीनां वचनम् ॥ १॥ एवं असौख्यं ददते। शेषं सर्वे पूर्ववत्। इदं कृष्णवैरिणां १५ वचनम् ॥ २॥ ११७॥

राजा आ नो ददते सौरूयम् ॥ ११८-११९॥

"आः स्वबन्धः" इति (बिश्व० श्लो० ५) वचनात् आः-श्रीब्रह्मा नः-अस्माकं सौरूयं-सुसं ददते । किं० आः ? 'राजा' स्वामी । एवं असौरूयं-तुः सं ददते । शेषं पूर्व-वत् । इदं विधिभक्तामक्तजनवचनम् ॥ ११९ ॥

राजा आ-आ नो ददते सौरूयम् ॥ १२०-१२१ ॥

आ-ब्रह्मा तस्य आ-शोभा नः-अस्मभ्यं सौख्यं असौख्यं (वा) ददते। किं० ? 'राजा' सुन्दरा। शेषं पूर्ववत्। अर्थयोजना स्वयं कार्या॥ १२१॥

राजा अः नो ददते सौख्यम् ॥ १२२-१३१ ॥

"अः शिषे केश्चवे वायी, ब्रह्मचन्द्राग्निभानुषु" इति विश्वशम्मु(श्चे० ५)यचनात् १५ अ:-ईश्वरः सौख्यं असीख्यं च ददते । किं० ? 'राजा' शोभमानः । शेषं पूर्ववत् । इदं

१ 'मसेति होवः' इलिकः क-पाठिकम्तनीयः। तसापि सम्भवश्रेष् सरस्त्रती यो-द असीक्यं दृदते इति पाठः।

अनेव विद्वेत स्थाते यहुत 'असीववं' इति संयोजना कार्याऽर्यान्तरे ।

१-३ 'भा नः' इति क-पाठिश्रम्तनीयः । ४ 'सानुषु' इति प्रत्यन्तरे । अर्थ. ३

माहेश्वराणां गजपूचादीनां वचनम् ॥ २॥ एवं वायु-ब्रह्म-चन्द्रा-ऽग्निवाचकेनापि अञ्चाब्देन समं द्वौ द्वौ अर्थौ पृथक् पृथक् कार्यौ । जाता अष्टौ ॥ ८॥ पूर्वोक्तद्वयमीलने जाताः ॥ १०॥ सर्वे० ॥ १३१॥

रा-अः जाः! नो ददते असी खी अम्॥ १३२-१३६॥

रा-श्रीः अः-कृष्णः । रया-श्रिया उपलक्षितः अः राः-श्रीकृष्णः । "जस्तु जेतिर" इति वचनात् हे जाः !-हे जेतारः पुरुषाः! असी-प्रत्यक्षः अं-परव्रह्म नो-न ददते ? अपि तु ददते इति काक्का व्याख्येयम् ॥१॥ किं० ? 'स्वी' ज्ञानवान् सुखवान् वा । एवं अर्हत् शिद्ध रिशव श्वाचकेनापि अशब्देन समं अर्थत्रयं कार्यम् । पूर्व (१)मीलने ॥ ४ ॥ सर्वे० ॥ १३५ ॥

एवं ब्रह्मवाचकेन अझब्देनापि समं अनयैव रीत्या एकोऽर्थः कार्यः । सर्वे० ॥१३६॥ र-अजाः नो ददते सौरूयम् ॥ १३७–१३८ ॥

अजन्ति-क्षिपन्तीति अचि अजाः-क्षेपकाः । रख-कन्दर्पस्य अजाः-क्षेपकाः राजा विशेषणाद् विशेष्यप्रतीतिरिति न्यायात् ईश्वराः । बहुवचनं च ईश्वरस्य बहुत्वख्यापना- र्थम् । यदुक्तं (महादेवस्तोत्रे श्लो० ३४)—"क्षितिजलपवनहुताशने"त्यादि । नः- असाकं सौख्यं असौख्यं च ददते । इदं तक्रकाभक्तजनवचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ १३८ ॥ अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण अर्थानाह—

#### राजा नो ददते सौरूयम् ॥ १३९-२०४ ॥

राजा-नृपितः नः-असमभ्यं अस्माकं (वा) सौरूयं-सुखं ददते । इदं सुरिक्षितप्रजा-वचनम् ॥२॥ राजा-नृपितनीं-न सौरूयं ददते प्रजानामित्युक्तिसामध्यीद् गम्यते । इह केन-२० चिद् वैदेशिकेन कीहगत्र राजेति एष्टः कोऽपीदमुवाच । अत्र नो प्रतिषेधको ज्ञेयः । यद-वाचि एकाक्षयां "अमानोनाः प्रतिषेधे" इति । एवमग्रेऽपि सित प्रयोजने स्मर्तव्यम् ॥३॥ राजानो-नृपाः सौरूयं ददते, जनानामिति शेषः । एवमग्रेऽपि अर्थसामध्यात् स्वेप्सित-शेषशेषशब्दाकर्षः कर्तव्यः । अत्र नामित्रयाबहुवचनकृतोऽर्थभेदः ॥ ४ ॥

शतार्थिकृतां शास्त्रादौ अपि क्रचित् क्रचित् नामवचनभेदात् क्रचित् क्रचित् क्रिया-१५ वचनभेदात् क्रचित् क्रचित् काकुवचनभेदाच अर्थभेदो दृश्यते ततोऽत्र बह्स(र्थ)करणे को दोषः?। एतत् तु सर्वं अत्रैव प्रन्थान्ते वक्ष्यते। एवमेते चत्वारोऽप्यर्थाः काकुवचने-नापि कार्याः। यथा—राजा—नृपतिः नः—अस्मभ्यं सौख्यं ददते? अपि तु न ददते। इत्यादि पूर्वरीत्या कर्तव्याः। जाताः॥ ८॥

एते पुनरिप अष्टावण्यर्थाः असौख्यशब्देन समं योज्यन्ते ॥ यथा--राजा-३० नृपतिः नः-असम्यं असीख्यं ददते । इदं करनिकरनिपीडितप्रजावचनम् । इत्यादि पूर्व-

१ 'पृतयेव' इति ग-घ-पाठः।

वत् कार्याः । व्युत्पत्तिरपि पूर्ववत् । अर्थयोजना तु यत्र न कृता भवति तत्र सर्वत्र सुधीमिः स्वयं कार्या । मया विस्तरभयाम लिख्यते । सर्वे० ॥ १६ ॥

एते १६ अर्थाः नृपवाचकराजन्शान्यस्य जाताः । एवं चन्द्रवाचिराजन्शन्यस्याप्येते १६ अर्थाः कार्याः । यथा—राजा-चन्द्रो नः-असम्यं सौख्यं ददते । इदं संयोगिन्याः स्त्रियाः चकोरस्य वा वाक्यम् । इत्यादि पूर्वविधिना ज्ञेयाः । अर्थयोजना स्वयं कार्या । ५ जाताः ॥ ३२ ॥

एवं यक्षवाचिराजन्शब्दस्याप्येतेऽर्थाः (१६) कार्याः। यथा—राजा—यक्षो नः-असम्यं सौख्यं ददते । इदं यक्षभक्तजनवचनम् । इत्यादि पूर्वविधिना कार्याः । जाताः ॥ ४८॥ अत्र राजन्शब्दो यक्षवाचको ज्ञेयः । यदवाचि श्रीकालिदासकविना—

"तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः 'केतकाधीनहेतोरन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो ।
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ? ॥ १ ॥"
—मेघदूते (पू० ऋो० ३)

इति । अर्थाः ॥ ४८ ॥

एवं यमवाचिराजन्शन्दस्याप्येतेऽर्थाः कार्याः । यथा—राजा—यमो नः-असम्यं सीख्यं ददते । इदं यमभक्तसेवकवचनं कविसमयमाश्रित्य । अथवा मरणसमये अतिदुःखि-जनवचनं इत्यादि पूर्वविधिना ज्ञेयाः । अर्थयोजना स्वयं कार्या । जाताः ॥६४॥ पूर्वोक्त—३८ (?) मीलने जाताः ॥ १०४ ॥ अर्थाः । सर्वमीलने च जाताः ॥ २०४ ॥

राजा अनः ददते सीख्यम् ॥ २०५-२२०॥

राजा-नृपतिः सौख्यं ददते । किं० राजा १ 'अनः' "नः पुनर्बन्धबुद्धयोः" इति वचनात् न विद्यते बन्धो-बन्धनं यसात् यस्य यसिन् वा सोऽनः ॥ १ ॥ इदं धर्मिष्ठ-जनवचनम् । एवं राजा-नृपोऽसौख्यं ददते । किं० राजा १ 'अनः' बन्धनरहितः । न्युत्प- स्यादि पूर्ववत् । इदं पापिष्ठवचनम् ॥ २ ॥ राजा-नृपः सौख्यं ददते, ममेति शेषः । किं० १ 'अनः' नो-बुद्धः न नः अनः मूर्खं इति यावत् । इति मूर्खवचनम् । यतो हि २५ सहशाः सहशेः समं राजन्ते । यतुक्तम्-

"हंसा रजांति सरे, भमरा रजान्ति केतकीकुसुमे। चन्दणवणे भुअंगा, सरिसा सरिसेण रजांति॥१॥"

इत्यादि ॥ ३ ॥

इंसा रज्यन्ति सरसि श्रमरा रज्यन्ति केतकीकुसुमें। चन्द्रनवने श्रुजङ्गाः सहशाः सहशेम रज्यन्ति ॥

१ 'कैतकाथानहेतोः', 'केतकाथानहेतोः' इति वा पाठः ।

२ खावा---

राजा-तृपः असौरूषं ददते । किं०? 'अनः' मूर्खः । इदं पण्डितस्य राजसेवकस्य वचनम् । यतो हि मूर्खो राजा दुःखेन आराध्यते । बहुक्तम् (श्री मर्तृइरिमहर्षिभिः)— शक्यो बारियतुं जलेन दहनश्चत्रेण सूर्यातपो नागेम्द्रो निशिताङ्काशेन समदं दण्डेन गोगर्दभस् ।

नागेन्द्रो निशिताङ्काशेन समदं दण्डेन गोगदेशम् । स्वाधिर्मेषजसङ्गहेण विविधैर्मन्त्रेः प्रयोगैर्विषं

सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् ॥ १ ॥" —( नीतिशतके स्रो० १० )

इत्यादि ॥४॥ राजा-नृपः सौस्यं ददते । ममेति शेषः । किंविशिष्टो राजा? । 'अनः' न विद्यन्ते नाः-नराः-अर्थाक्षिजनिकटवर्तिसेवका यस सोऽनः, रतकृते एकाकी इत्यर्थः । १० इदमन्यजनलज्जमाननवोद्धावचनम्। अत्र नशब्दो नरवाचकः। यदुक्तमेकाक्षयाँ (श्लो० ७६) विश्वशम्भुना-"नो नरे च सनार्थे(थे) च नोऽनर्थेऽपि प्रदर्श्यते(शेने)" इति । इदमप्रेऽपि सर्वत्रानुस्मरणीयम् ॥५॥ राजा-नृपोऽसीख्यं ददते । प्रजानामिति शेषः । किं० राजा? 'अनः' नररिहतः, एकाकीत्यर्थः । एकाकी हि राजा विपक्षान् निराकृत्य प्रजासुखदाने न समर्थो भवेदित्यर्थयोजना । इदं विपक्षलक्षपीक्यमानवचनम् ॥६॥ राजा-नृपः सौख्यं ददते । भिं० राजा? । 'अनः' न विद्यते नः-अनर्थो यस्मात् यस्य यस्मिन् वाऽसौ अनः । इदं नीतिवाक्यम् ॥ ७ ॥ राजा-नृपः असौख्यं ददते । किं० राजा? 'अनः' अनर्थरिहतः । इत्यादिप्रकारेण पूर्ववत् कार्याः । अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्या सर्वत्र । जाताः ॥ १६ ॥ पूर्वोक्त २०४-१० मीलने च जाताः सर्वेऽपि ॥ २२० ॥

# राजाऽऽनः ददते सौख्यम् ॥ २२१-१२४॥

राक्षां राक्षो वा आमः-मुलश्वासः सीख्यं ददते । इदं सम्भोगसमये रामावधनम् ॥ १ ॥ राजानो-राजमुखश्वासोऽसीख्यं ददते । इदं रतसमये रुप्टरामावधनम् ॥ २ ॥ राक्षां राज्ञो वा आनः-प्राणो राजानः सीख्यं १ असीख्यं २ ददते । इत्यादिप्रकारेण अर्यद्ववं १५ कार्यम् । अर्थयोजना स्वयं कार्या । जाताः ॥ ४ ॥ पूर्वोक्तसर्वमीखने जाताः ॥ २२४ ॥

# राज-आ-नः दृद्ते अः सौखी अम् ॥ २२५-२२८ ॥

"अः स्यादईति तिछे च" इति वचनात् अः-श्रीअईन्-जिनः अं-परब्रह्म ददते। जिनभक्तिभाजामित्यर्थः (ति शेषः?)। किं० अः? 'राजानः' राजते इति अचि राजं, एवं(विधं) आ इति अतिशयितं नं-ज्ञानं यस्य स राजानः। पुनः किं०? 'सौसी' मुसानां-३० परमानन्दरूपाणां समाहारः सीखं, तदस्थासीति सौसी। परमानन्दमय इत्यर्थः॥ १॥ एवं

१ 'अष्टाऽप्यर्थाः' इति ग-घ-पाठः ।

शिवश्केशवरसिद्धश्वाचकेनापि अग्रन्देन समं पृथक् पृथक् अर्थत्रयं कार्यम् । जाताः ॥ ४॥ अत्र चित्रावित्वाद् विसर्गाभावभावी न दोषाय । बदुक्तं देवटालक्कारटीकायां निसराधुना—

"विसर्जनीयाभावभावयोर्न विशेषः।"

यथा--

"द्विषतां मूलमुच्छेत्तं, राजवंशादजायथाः। द्विषत्रास्त्रत्यस्त कथं, दृकयूथादजा यथा॥ १॥"

इत्यादि । सर्वमीलने ॥ २२८ ॥

राजा अनः दद्ते सौख्यम् ॥ २२९-१३१॥

राजा-तृपः अनः-शक्दं ददते । सेवकानामिति शेषः । किं० अनः ! 'सीक्यं' १० सीस्यहेतुत्वात् सीस्यकारकत्वात् वा, कारणे कार्योपचारात् सीस्यम् । राज्ञां हि स्वसेष-केभ्यः सुस्रकारिशकटादिमिरपि अवस्म्यत्त्रचोग्यत्वात् ॥ १ ॥ राजा-तृपः अनः-शक्टं ददते । किं० ! 'असीस्यं' न विद्यते सीस्वं यस्मात् तदसीस्यम् । असीस्यकारकमि-त्यर्थः । अभक्तसेवकानां एवंविधस्येव शकटादेर्दानयोग्यत्वात् ॥ २ ॥ एवं काकुवचनेनापि समं अर्थद्वयं कार्यम् । यथा राजा-तृपः शकटं ददते ! अपि सु न । किं० अनः ! 'सीस्यं' १५ सीस्यवारकम् । ब्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् । जाताः ॥ ४ ॥ सर्वे ॥ २३२ ॥

रां जा ! नः ददते असीख्यः ॥ २३३-२४० ॥

नः-बुद्धः अवगततत्त्वः रां-लक्ष्मीं ददते । हे जाः!-हे जेतारः! पुरुषाः! किं॰ नः? 'असौख्यः' आत्-अर्हतः सौख्यं यस्य सः असीख्यः, जेन इत्यर्थः । इदं जेत्पुरुषान् प्रति केषाश्चिद् वचनम् ॥ १ ॥ एवं आत्-कृष्णात् सौख्यं यस्य सः असौख्यो-वैष्णवः ॥१॥ २० तथा आत्-ईश्वरात् सौख्यं यस्य सः असीख्यः-माहेश्वरः ॥ १ ॥ तथा आत्-तिद्धात् सौख्यं यस्य सः असीख्यः-सिद्धभक्तः ॥४॥ एवं आत्-वायोः वायुदे(दे?)वताद् वा सौख्यं असीख्यः-वातामिलापी वायुदेवताभको वा ॥ ५ ॥ तथा आत्-अद्धाणः सौख्यं वस्य सः असीख्यः । यो हि ब्रह्मणः सकाद्यात् सौख्यं प्रामोति स पवंविषः ॥ ६ ॥ तथा आत्-व्यक्ति । स्था आत्-अप्रेः अप्निदेवात् सौख्यं यस्य सः असीख्यः । यस्य हि चन्द्रो देवः स पवंविषः ॥ ६ ॥ तथा आत्-व्यक्ति । अ। २५ तथा आत्-अप्रेः अप्निदेवात् सौख्यं यस्य सः असीख्यः । यथा क्षाक्यः-आग्नेयः ॥ ८ ॥ एतेऽहाक्ष्मविषः जेनार्यवाचि असीख्याच्यवत् पूर्ववत् कार्याः । वधा असीख्यो-वैष्णवो रां-स्वमीं द्वते । हे जाः !-हे केत्पुरुषाः । किं० अ०१ 'नो' बुद्धोऽवगततस्यः इत्यादि अर्थयोजनाऽपि स्वयं खार्या । जाताः ॥ ८ ॥ सर्वे० ॥ २४० ॥

१ शहरक्षतकारवास्त्रङ्गारदीकावास् इत्यर्थः । १ 'अयवा असीक्यो-तेय इति वर्षपद्यः, विंव असीक्यः ३० वी हुः (!) इवादि' पाठा कन्यार्थे सुविद्या ।

\$0.

# रा अ-ज ! आं नो ददते अ-सौख्य ! ॥ २४१ ॥

अ:-कृष्णः तस्माजो-जातः अजः-कन्दर्पः तस्य सम्बोधनं हे अज! रा-लक्ष्मीः नः-असम्यं आं-लक्ष्मीं, सम्पदं ददते । किं० अज? 'असौख्य!' आत्-कृष्णात् सौख्यं यस्य सः असौख्यः, अथवा अस्य-कृष्णस्य सुखं यस्मात् सः असौख्यः । पुत्राद्धिः पितुः सुखं भवत्येवेति तत्सम्बोधनं हे असौख्य! । इदं कन्दर्पदेवं प्रति लक्ष्मीदेवतासेव-कानां वचनम् ॥ १ ॥ २४१ ॥

#### रा अज! आ नो ददते सौख्यम् ॥ २४२-२४३॥

"एते चतुर्दशापि स्वराः पादपूरणभत्सेनामस्त्रणनिषेषेषु" इति बृहण्य।सवचनात् आ इति आमन्त्रणे पादपूरणे वा । हे अज !-हे कन्दर्प ! ब्युत्पस्यादि पूर्ववत् । रां कक्मीदेवता नः-अस्माकं सौख्यं-सुखं ददते । इदमपि कन्दर्पं प्रति लक्ष्मीदेवतासेवकानां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । शेषं सर्वं उत्तयादियोजनं पूर्ववत् । इदं रुष्टलक्ष्मी-देवताताडितरत्यादीनां वचनम् । अन्यथा वा यथा चेतिस चमत्कारता भवेत् तथा (योजना) कार्या ॥ २ ॥ सर्वमीलने ॥ २४३ ॥

### रा अ-ज! आं नो ददते अ-सौख्य!॥ २४४॥

१५ अः-िहावः ततो जं-जन्म यस्य सः अजः-ईश्वरपुत्रो-विनायकस्तत्सम्बोधनं हे अज! रा-लक्ष्मीदेवता नः-असम्यं आं-सम्पदं ददते । किं॰ हे अज! हे 'असौख्य'! आत्-ईश्वरात् सौख्यं यस्य सः, अथवा अस्य-िहावस्य सौख्यं यस्मात् सः असौख्यः तत्सं॰ हे असौख्य!। इदं विनायकं प्रति लक्ष्मीदेवतादीयमानसम्पदां लक्ष्मीसेवकानां वचनम् ॥ २४४॥

# रा अ-ज! आ नो ददते सौख्यम्\* ॥ २४५-२४८ ॥

आत्-वायोः जो-जातः अजः-हनूमान् तत्सं० हे अज! आ इति सम्बोधने पाद-पूरणे वा । रा-लक्ष्मीदेवता नः-अस्माकं सौख्यं असौख्यं च ददते । इदं हनुमन्तं प्रति लक्ष्मीदेवतादीयमानसौख्यानां तत्सेवकानाम् (वचनम्)॥१॥ अस्थिरतासारत्वमहामोहोत्पा-दकादिदोषदर्शनेन समुत्पन्नविरक्तभावानां तत्त्यागिनां ऋषिप्रभृतीनां च वचनम् ॥२॥ एवं २५ आत्-चन्द्रात् जो-जातः अजः-बुधः इति ब्युत्पत्त्या बुधवाचकेनापि अजदाब्देन समं पूर्ववत् अर्थद्वयं कार्यम् । अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्या । जाताः ॥ ४ ॥ सर्वे० ॥ २४८ ॥

### राज! अनोत्! अत्! अतेः सीख्यम्।। २४९-२५०॥

अनः-शकटं तदाकारत्वात् ''उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात्" इति दर्शनात् अनो
-रोहिणीं स्वयं अति-गच्छतीति अनोत्-चन्द्रः तत्सं० हे अनोत्! त्वं सीख्यं अतेः३० गच्छेः । हे 'राज!' राजते-शोभते इति अचि राजः तत्सं० हे राज! । पुनः हे 'अत्!'

अति—सततं गच्छति अम्बरतं इति किपि तहां च अत् तत्सं हे अत् । चित्रादि-त्वात् अत्र विसर्गछोपो न दोषाय । इदं ज्योत्क्वापानप्रीणितचकोरवाच्यम् ॥ १ ॥ एवं काकाऽपि एकोऽर्थः कार्यः । यथा हे अनोत् !—हे चन्द्र ! त्वं सौख्यं अतेः ? अपि तु न अतेः इत्यर्थः । दोषं विद्रोषणादि पूर्ववत् । इदं चन्द्रकिरणनिकरनिपीडिताया वियोगिन्या वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे ० ॥ २५० ॥

राजा अ! आ नो ददते सौरूयम् ॥ २५१-२५२ ॥

आ इति आमकाणे। हे अ!-हे कृष्ण! राजा-चन्द्रः नः-अस्मम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते। इदं रतसमये स्वप्रियनारायणेन समं रममाणगोपाङ्गनानां चन्द्रोधोतप्र-धोतिते जगित स्वप्रियं प्रति वचनम्॥ १॥ एवं हे अ!-कृष्ण! राजा-चन्द्रो नः-अ-स्मम्यं १ अस्माकं २ वा आ इति पादपूरणे असौख्यं-कामपीडां ददते। त्वद्विरहे इति १० अर्थाद् गम्यम्। इदमपि गोपाङ्गनावचनम् ॥ २॥ सर्वे०॥ २५२॥

राजा अ! अ नो द्दते सौख्यम् ॥ २५३-२५४ ॥

अ इति सम्बोधने । हे अ !-हे कृष्ण ! राजा-यक्षो नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते । अत्र हि द्वारिकातो बहिर्निर्गच्छता नारायणेन केऽपि यक्षाराधकाः पृष्टाः--यदुत भोः ! कीद्दग् यक्षः ? । ततस्ते इदमाहुः ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ २५४ ॥

राजा अ! अ नो द्द्ते असौख्यम् ॥ २५५-२५६ ॥

अ इति पादपूरणे । हे अ !-हे कृष्ण ! राजा-यक्षो नः-असम्यं १ असाकं २ वा असौरूयं उपद्रवरूपं ददते । इदं कोपियक्षोपद्वतप्रजानां स्वस्वामिनं विष्णुं प्रति वचनम् । सर्वे० ॥ २५६ ॥

राजा अ! अ नो ददते सौख्यम्॥ २५७-२५८॥

अ इति सम्बोधने । हे अ !-हे कृष्ण! राजा-यमो नः-अस्मम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं अपहरणाभावरूपं ददते । त्वदीयप्रचण्डोदण्डप्रतापभीतो नः-अस्माकं भव-दीयप्रजानां अपहरणं (न) करोतीत्यर्थः । इदं यमापिरभूतप्रजावचनं स्वस्वामिनं प्रति ॥२॥ सर्वे० ॥ २५८ ॥

राजा अ! आ नो ददते असौख्यम् ॥ २५९-२६०॥

आ इति कोपे। हे अ!-हे कृष्ण! राजा-यमो नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा असीख्यं ददते, अपहरणकरणात्। इदं कदाचित् समये कृतान्तोपद्धतद्वारिकावासिछो-कानां स्वस्वामिनं हरिं प्रति वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ २६० ॥

राजा अ! अ नो ददते सौरूयम्"॥ २६१-२६२॥ अ इति आमन्त्रणे। हे अ!-हे कृष्ण! राजा अर्थात् अन्यायी नृषः नो-न सौरूयं ३०

यदौ ॥ १॥ तथा व इति आवजाते । हे व !-हे कृष्ण ! राजा अर्थास्याची तृषः नी-स असीस्यं ददते, प्रजाणामिति होषः । इदं नीतिवाक्यद्वयं व्याख्याने सदसि नीतिहासा-विदा केनापि कीविदेन औकृष्णग्रहिह्योक्तम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ २६२ ॥

### राजा अ! अ नो ददते सौरूयम् ॥ २६३-२६६ ॥

अ इति आमक्रणे । हे अ ! हे कृष्ण ! राजा-लोकरू दिवशात् घूकः नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते, वामपान्तें दिशेतदर्शनत्वात् शब्दकरणत्वाद् वेति अर्थ-यशाप् गम्यम् २ । एवं असौस्यं ददते । दक्षिणपान्तें दिशितदर्शनत्वात् शब्दकरणत्वाद् वेत्विषि अर्थवशाद् गम्यम् । इदं भिन्नभिन्नसमये दिग्विजयार्थं प्रस्थितानां कृष्णपुत्रादीनां वचनम् ॥ २ ॥ ४ ॥ सर्षे० ॥ २६६ ॥

# राः ज! अ! नो ददते सौख्यम् ॥ २६७-२८२ ॥

अ इति आमन्त्रणे । हे अ !-हे कृष्ण ! "राः कनके विभवे मेघे स्थानके ४" इति श्रीअनेकार्थतिलकवचनप्रामाण्यात् राः-कनकं नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते । किं० अ ! हे ज !-हे शत्रुजेतः ! । इदं श्रीकृष्णेन युष्माकं किं सुलदायकमिति प्रश्नितानां स्वर्णाभरणवाञ्छकानां गोपाङ्गनानां कृष्णं प्रति वचनम् ॥ २ ॥ एवं असौख्यं १५ ददते । होषं पूर्वेवत् । इदं तद्विपरीतानां वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४ ॥

एवं (रा:-) विभवो द्रव्यं(असम्यं असाकं वा) सौक्यं दहते । इदं द्रव्यार्थिनां श्रीकृष्णं प्रति वचनम् ॥ २ ॥ एवं असौक्यं ददते । इदं प्रव्रज्यासमये संसारविरक्तानां द्वारिकायासिनां श्रीकृष्णं प्रति जनानां केषाञ्चित् वचनम् ॥ २ ॥ ४ ॥ पूर्वमी० ॥ ८ ॥

एवं राः-मेघः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं-खुलं ददते । इदं श्रीकृष्णं १० प्रति कर्षुकाणां वचनम् ॥ २ ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं क्षेत्रे धान्यनिष्यत्तिसमये कर्षु-काणानेष वचनक् ॥ २ ॥ ४ ॥ पूर्व ८ मीलने ॥ १२ ॥

एवं राः-स्थानम्-आश्रयः सौख्यं ददते । इदं स्थानार्थिनां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं तद्विपरीतानां वचनम् ॥ २ ॥ ४ ॥ वूर्वमीलन्ने ॥१६॥ सर्वे० ॥२८२॥

# रा ज! अ! आ नो ददते सौख्यम् ॥ २८३-३००॥

१५ आ इति आमकाणे। हे अ !-हे कृष्ण ! रा-लक्ष्मी: नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौरूर्य ददते। किं० अ ! हे ज ! हे शञ्जेतः ! इदं लक्ष्मीसन्तोषितनिजदास-दासौमभृतीनां कृष्णं प्रति वचनम् ॥ २ ॥ एवं असौरूर्य ददते। इदं परस्परं कलिसमये रूक्ष्मीसपन्नीनां राघा-रुक्मिणीप्रभृतीनां वचनं २ श्रीकृष्णं प्रति। पूर्वमीलने ॥ ४ ॥ एवं रा-रमणी नः-असम्यं १ अस्माकं २ च सौरूषं असौरूर्यं च ददते। इदं कृष्णं १ अस्ति अस्वाकं प्रति । स्वेष ॥ १०० ॥

#### राजा अ! आ नो ददते असीरूपम् ॥ ३०१-६०३ ॥

आ इति पादपूरणे । हे अ !-हे कृष्ण ! रां-छक्ष्मीं जस्यति-धात्नामनेकार्यत्वात् नाशयतीति राजा-आपद् नः-असम्यं १ असाकं २ वा असीस्यं-दुःश्वं द्वते । इदं आपदा पीडितानां जनानां कृष्णं प्रति वचनम् ॥ २ ॥ एवं नो-न सीख्यं वदते अर्थ-योजना पूर्ववत् ॥ १ ॥ पूर्वमी० ॥ ३ ॥ सर्वे० ॥ ३०३ ॥

#### राजा अ! आ नो दद्ते सीस्यम् ॥ ३०४-३०७॥

रां-रमणीं जस्पति-नाशयति-मारयतीति डप्रत्यये आपि च राजा-स्त्रीमारिका काचिदेवंविधा स्त्री। आ इति कोपे। हे अ! हे कृष्ण! नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सीख्यं १ असीख्यं च २ ददते। अर्थयोजना स्वयं कार्या। ४॥ सर्वे०॥ ३००॥

#### र-अजा अ! अ नो दद्ते सीरूयम् ॥ ३०८-३११॥

अजित-क्षिपतीति अजा । रस्य-कामस्य अजा-क्षेपका राजा-शीलवती स्ता । हे अ !-हे कृष्ण ! अ इति आमन्त्रणे । नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं १ असीख्यं वा २ ददते । इदं शीलविक्षभानां तिद्विपरीतानां च श्रीकृष्णं प्रति वचनम् ॥४॥ सर्वे० ३११

#### राजा अ! आ नो ददते सौक्यम् ॥ ३१२-३७२॥

आ इति आमन्त्रणे । हे अ! "अः शिवे केशवे वायौ, ब्रह्म-चन्द्रा-ऽग्नि-सा(भा)नुषु" १५ इति विश्वशम्भु(श्टो० ५)वचनात् हे ईश्वर! राजा-चन्द्रः नः—असमभ्यं १ अस्माकं २ च सौरूयं ददते । इदं रतसमये स्विप्रयेश्वरेण समं रममाणपावितीवचनं चन्द्रोद्द्योतप्रद्योतिते जगित स्विप्रयं प्रति ॥ २ ॥ एवं हे अ!-हे ईश्वर! राजा-चन्द्रो नः-असमभ्यं १ अस्माकं च २, आ इति पादपृरणे, असौरूयं-कामपीडां ददते । त्विह्रिरहे इति अर्थाद् गम्म्यम् । इद-मिप पार्वतीवचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४ ॥ अत्र 'नः' इति बहुचचनं आत्मनो गौरवस्वापना-२० र्थम् । एवं यथा पञ्चाशदिकिद्विशतार्थेभ्यः २५० पश्चाद् ये एकषष्टिरधाः विष्णुवाचकेन अशब्देन समं कृताः, तथा शिववाचकेनापि अशब्देन समं एकषष्टिरधाः कार्याः । विशेष्यस्य भिन्नत्वाच अर्थभेदः स्पुट एव । मया तु प्रन्थविस्तरभीत्या लिखनस्य एकपद्धत्या अत्य-मेदत्वाच न विविच्य लिखिताः । पृथग्मेदान्वेषिभिः विद्वद्भिः स्वयं कार्याः । एवं अर्थयोजनाऽपि यथासम्भवं स्वयं कार्या सुधीभिः । ततो जाताः ॥ ६१ ॥ पूर्वोक्ताः ॥ ३११ ॥ २५ मीलने च जाताः ॥ ३७२ ॥

राजा अ! आ नो ददते सौख्यम् ॥३७३-४३३॥ अख-कृष्णस्य अपत्यं इः-कामः तस्यापि अपत्यं अः-अतिरुद्धः । हातः हे अ!-

९ 'सौस्यम्' इत्यर्थान्तरे । २ 'वा' इति पाठान्तरम् । अर्थः ४

हे अनिरुद्ध! आ इति सम्बोधने, राजा-चन्द्रः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सींख्यं ददते । इदमपि रतसमये स्विप्रयेण समं रममाणाया उषाया वचनं अनिरुद्धं प्रति ॥ २ ॥ एवं असींख्यं ददते त्विद्वरहे इति होषः । होषं पूर्ववत् ॥ २ ॥ ततः ॥ ४ ॥ अथवा नो-न असींख्यं ददते, सींख्यं ददते इत्यर्थः । तथा नो-न सींख्यं-सुखं ददते, दुःखं ददते इत्यर्थः । ५ होषं पूर्ववत् । एवं अनिरुद्धवाचिनाऽपि अहाब्देन समं पूर्वरीत्या एकषष्टिरथी होयाः । तिद्दक् प्रदर्शिता । अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्याऽऽयैः । पूर्वोक्त३७२मीलने जाताः सर्वेऽपि ॥ ४३३ ॥ तथाऽत्र वायु-चन्द्रा-ऽर्हद्वाचिनाऽपि अहाब्देन समं बहवोऽथी अनया रीत्या उत्पचनते, परं मया प्रयासवाहुल्यात् परस्परं स्तोकभेदत्वाच्च उपेक्षिताः । जाताः सर्वे ॥४३३॥

# र-अजा नो ददते सौख्यम्\* ॥ ४३४-४३७ ॥

अजन्ति-क्षिपन्तीति अचि अजाः, ततो रस्य-कामस्य अजाः-क्षेपकाः राजाः-कामहन्तारोऽर्थाद् विशेषणाद् विशेष्यप्रतीतिरिति न्यायाद् वा यतयः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं-सुखं ददते । यतो हि—

> "सुरासुरनराः सर्वे, येनैते स्ववशीकृताः। निर्जितो यैः स कामोऽपि, ते यतीशाः सुखप्रदाः॥ १॥"

१५ इत्युक्तत्वात् यतयः सुखपदा एव स्युः ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं कामिनां वचनम् ॥ २ ॥ पूर्वोक्तमीलने सर्वे० ॥ ४३७ ॥

### राजा! नो ददते सौख्यम्\* ॥ ४३८-४३९ ॥

हे राजाः!-हे यतयः! । व्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् । नो-बुद्धः अवगततत्त्वोऽर्थात् जिनः सौरूयं-सुखं ददते, अमृतस्नाविवचनेन प्रीणयतीत्यर्थः । अस्माकमिति शेषः । इदं भगवद्-२० व्याख्यानश्रवणानन्तरं अत्यन्तं तुष्टमनसो भव्यस्य यतीनुद्दिश्य वचनम् ॥ १॥ एवं असौरूयं ददते अभव्यस्य, अन्यथा वाऽर्थयोजना कर्तष्या ॥ २॥ सर्वे० ॥ ४३९ ॥

#### राज! अनो ददते सौख्यम्\*॥ ४४०-४४१॥

हे राज!-हे यते! अनः-अबुद्धः सौख्यं ददते। इदं मूर्काणां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते। इदं पण्डितजनवचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४४१ ॥

# राजा! नो ददते सौख्यम्\*॥ ४४२-४४३॥

हे राजाः !-हे यतयः ! । ब्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् । "नस्तु संविदि" इति अनेकार्थितिलकोकेः नो-ज्ञानं सौख्यं ददते । अस्माकमिति अर्थवशाद् गम्यम् । इदं यतीन् प्रति ज्ञानार्थिनां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते मूर्खतां कामयमानानाम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४४३ ॥

94

14

#### राज! अनो ददते सौख्यम्"॥ ४४४-४४५॥

हे राज !-हे यते ! नो-ज्ञानं तद्विरुद्धं अनः-अज्ञानं सौख्यं ददते । अस्माक-मिति शेषः । इदं यतीन् प्रति अज्ञानं कामयमानानां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं ज्ञानार्थिनां वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४४५ ॥

### राजा! नो ददते सौख्यम् ॥ ४४६-४४७ ॥

"नः पुनर्बन्धबुद्धयोः" इति वचनात् नो-बन्धोऽर्थात् कर्मणां बन्धः । हे राजाः !हे यतिनः ! नः-अस्माकं सौस्यं ददते ? अपि तु न इति काक्का व्याख्येयम् ॥ १॥ अथवा सौख्यं ददते । अर्थयोजना यथा चेतिस चमत्कारमाद्धाति तथा स्वयमेव विभेया । एवं असौस्यं ददते । इदं कर्मबन्धभीतानां नराणां यतीन् प्रति वचनम् ॥ २॥ सर्वे०॥ ४४७॥

### राज! अनो ददते सौख्यम्\* ॥ ४४८-४४९ ॥

हे राज !-हे यते ! नो-बन्धस्तद्विरुद्धो अनः-अबन्धः, कर्ममोक्ष इत्यर्थः । अस्मार्क सौख्यं ददते । इदं मुक्तिकामानां यतिं प्रति वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं तद्विपरीतानां वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४४९ ॥

# राजा ! नो ददते सौख्यम्\* ॥ ४५०-४५१ ॥

"नो नरे चं सनाथे च, नोऽनर्थेऽपि प्रदर्शने" इति विश्वदाम्सु(श्टो० ७६)वच-नात् हे राजाः !-हे यतयः ! नः-अनर्थः अस्माकं सौख्यं ददते । इदं यतीन् प्रति प्रतिवोध-समये धीवरादीनां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं अनर्थभीतचेतसां चतुराणां वचः ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ४५१ ॥

#### र-अज-अ नो दद्ते सौख्यम्\*॥ ४५२-४५५॥

रः-कामः-कामदेवः । अजो-हर:-ईश्वरदेवः । अः-कृष्णः । ततो रश्च अजश्च अश्व राजाः काम-शिव-विष्णुसंज्ञकास्त्रयोऽपि देवाः नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते । इदं (तत्)तद्भक्तानां वचनम् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । इदं तद्विपरीतानां वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे ० ॥ ४ ॥ पृवोक्तमी ० ॥ ४५५ ॥

#### र-अ-अजाः! नो दद्ते सौख्यम्\* ॥ ४५६-४६५ ॥

हे राजाः !-हे काम-शिव-विष्णुदेवाः ! नो-बुद्धः १ ज्ञानं २ बन्धः ३ अनर्थो ४ वा अस्माकमिति गम्यम्, सौख्यं १ असीख्यं २ वा ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या

१ 'नः सनाथे च' इति प्रत्यन्तरे ।

सुषीभिः। एते चत्वारोऽर्थाः सौख्यासौख्यपदाभ्यां द्विगुणिताः ८ भवन्ति । एवं नो-नरः इति नरशब्देनापि समं अर्थद्वयं कार्यम् । जाताः ॥ १० ॥ सर्वे० ॥ ४६५ ॥

#### र-अज-आ नो ददते सौक्यम् ॥ ४६६-४७१॥

"रः सूर्येंऽग्नौ धने कामे" इत्यादि विश्वश्चम्भु (श्लो० १०१)वचनात् रः-श्रीसूर्य-पेदेवः, अजो-हरिः, आ-ब्रह्मा, ततो द्वन्द्वे कृते राजाः-श्रीसूर्य-विष्णु-ब्रह्माख्याख-योऽपि देवाः नः-असम्यं १ अस्माकं २ न ३ वा सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते ॥ ६ ॥ इदं तज्रक्तिमतां तद्विपरीतानां च वचनम् । अर्था जाताः ॥ ६ ॥ सर्वमीछने जाताः ॥ ४७१ ॥

#### र-अज-आ! नो ददते सौस्यम् ॥ ४७२-४८१॥

१० हे राजाः !-हे सूर्य-हिर-ब्रह्मदेवाः ! नो-बुद्धः १ ज्ञानं २ बन्धः ३ अनर्थो ४ नरो ५ वा सौख्यं १ असौख्यं २ च ददते । अर्थयोजना तु स्वयं विषेया घीमद्भिः सद्भिः । अर्थाः ॥ १० ॥ सर्वमीळने ॥ ४८१ ॥

### रा-ज-आनः ददते सौस्यम् ॥ ४८२-४८७ ॥

"रा रमा रमणी बाला" इति (विश्व० श्लो० १०१)वचनात् रा-लक्ष्मीः ततो १५ जो-जातः आनो-मुखश्वासः राजानः सौख्यं १ असीख्यं २ च ददते । इदं श्रीकृष्णस्य सम्भोगसमये तिन्नवृत्तिसमये च वचनम् । अन्यथा वा अर्थयोजना कार्या । अर्थाः ॥२॥ एवं रा-रमणी तस्याः सकाञ्चात् जो-जातः आनो-मुखश्वासः सौख्यं १ असौख्यं २ द-दते । इदं कामिविरक्तजनयोर्वचनम् ॥ २॥ एवं रा-वाला ततो जो-जातः आनो-मुखश्वासः सौख्यं १ असौख्यं २ ददते । अर्थयोजना स्वयमेव यथा चमत्कारं करोति तथा २० विषेया ॥ २॥ पूर्व ४ मीलने ॥ ६ ॥ सर्वमीलने ॥ ४८७ ॥

#### रा-अ-ज-आनो दद्ते सौख्यम्\* ॥ ४८८-४९७ ॥

रा-पर्यायेण श्रीः । अः-कृष्णः । रया-श्रिया उपलक्षितः अः राअः-श्रीकृष्णः । तस्मात् जो-जातः आनो-मुलश्वासो राजानः सौख्यं १ असौख्यं २ च ददते । इदं सम्भोग्यसमये मुख्युम्बनावसरे गोपाङ्गनानां, तद्विपरीतसमये तासामेव अन्यासां च वचनम् ॥२॥

१५ एवं कृष्णवाचि अशब्दवत् शिवश्अईत्रअनिरुद्धश्वाचिनाऽपि अशब्देन समं अर्थाः कार्याः।ततः पूर्ववत् समासादिके कृते सित राजानः इति कोऽर्थः शश्रीशिव-मुखश्वासः १ श्रीअईन्मुखश्वासः २ श्रीअनिरुद्धमुखश्वासश्च ३ सौरूर्य १ असौरूर्य २ च ददते। जाताः॥ ६॥ अर्थयोजना स्वयं कार्या। पूर्वद्वयमीछने॥ ८॥

94

एवं आ-ब्रह्मा इत्यनेकापि शब्देन समं अर्थद्वयम् ॥ २ ॥ जाता अष्टमीखने ॥ १० ॥ सर्वे० ॥ ४९७ ॥

### र-आ-ज-आमो ददते सौख्यम्\* ॥ ४९८-५०५ ॥

"रः सरे।तीक्ष्ये विश्वानरे शब्दे, रामे वज्रे नरे" इति श्रीतिलकानेकार्थवचनात्। "रः सूर्येऽग्नौ धने कामे" इति श्रीविश्वश्चम्मु (श्लो० १०१)वचनाच रः—कन्दर्पः ५ १ अग्निदेवता २ सूर्यदेवता ३ नरश्च ४, ततो रात्—कन्दर्पात् १ अग्निदेवात् २ सूर्यात् ३ नरात् ४ आ—सामस्त्येन जो—जातः आनो—मुखश्वासो राजामः सौख्यं १ असीख्यं २ च ददते। इदं तोषेपोषसमये रोषसमये च तक्तत्स्त्रीणां अन्येषां वा वचनम्। जाताः ॥८॥ सर्वमीलने॥ ५०५॥

#### ल-आ-ज-आनो ददते सौख्यम् ॥ ५०६-५०७ ॥

"लश्च ली च (लूश्च ) बिडीजिस" इति सुधाकलदा (श्लो० ३८)वचनात् लः-इन्द्रः तस्मात् आ-सामस्त्येन जो-जातः आनो-मुखश्वासो लाजानः सौख्यं १ असीख्यं २ च ददते। अस्माकमिति होषः। इदं दाचीनां स्वपतिना समं मुखनुम्बनकामानां १ अका-मानां च तस्मिन् तस्मिन् समये बचनम् ॥ २ ॥ सर्वे०॥ ५०७॥

#### र-अज-आनो ददते असीख्यम् ॥ ५०८ ॥

"रं जले रङ्गवेगयोः" इति विश्वश्चाम्भु(श्लो० १०१)वचनात् रख-रङ्गस्य अजः-क्षेपकः-निराकारकः आनो-मुलश्वासो यस्य स राजानः एवंविधः कोऽपि जनः असौख्यं ददते, दुःखदायिश्वासत्वात् । इदं तथाविधस्त्रीपुरुषवचनं निजसखीजनं प्रति ॥ ५०८ ॥

#### रा-अज-आनो ददते सौख्यम् ॥ ५०९-५१०॥

रा-दीप्तिः तस्याः अजः-क्षेपको राजः एवंविधः आनो-मुखश्वासो यस स राजानः २० सौरूयं १ असीरूयं २ च ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ५१० ॥

#### राज अनो-द! द-त! ईसीख्य!" ॥ ५११ ॥

अनः- द्याकटं अर्थात् शकटरूपं दैत्यं द्यति - खण्डयतीति अनोदोऽर्थाक्षेपान्नारायणः तत्सं० हे अनोद! - हे श्रीकृष्ण! त्वं राज-दीप्तिं प्राप्तिहि। 'राज दीप्ती" इत्यस्य भातोरुभ-यपदित्वात् परकीपदित्वम् । हे दत! दं-दानं तेन ता-शोभा यत्य स दतः तत्सं० हे इत! २५ हे ईसीस्य! ई:- छक्ष्मीः निजभार्या तत्याः सीख्यं यत्य यस्मात् स ईसीख्यः सत्सं० हे ईसीख्य!॥ १॥ सर्वे०॥ ५११॥

र! अज अनो-द! द-त! ईसीरुयम्॥ ५१२-५७२॥ हे अनोद!-हे श्रीकृष्ण! त्वं ईसीरुयं-लक्ष्मीसीरुयं अज-गच्छ। हे र! राजते

१ 'सन्तोषभोगसमये' इति स-म-मःठः ।

इति है रः तत्सं० हे र ! । पुनः हे दत ! । ब्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् ॥ १॥ एवं ईसौरूयं अजश्विप, दूरीकुरु इत्यर्थः । इदं श्रीकृष्णं प्रति प्रतिबोधसमये यतीश्वरवचनम् ॥ २ ॥ एवं
"ईर्भुषि श्रियाम्" इति तिलकानेकार्यवचनात् ईसौरूयं-पृथ्वीसौरूयं अज-त्यज । इदमपि
सेवकानामाशिषा वचनम् ॥ ३ ॥ एवं ईसौरूयं-पृथ्वीसौरूयं अज-त्यज । इदमपि
५ यतिवचनं प्रतिबोधसमये ॥ ४ ॥ एवम्--

"इः कुत्सार्थेऽपि पापे (कामे)ऽपि, निषेषे नयनभ्रमे ॥ ६ ॥ ई रमा-मदिरा-मोहे, महानन्दे शिरोभ्त्रमे । स्त्रीलिङ्गोऽयमुपाद्यन्तो, नान्तोऽस्मालोपनं सुपः ॥ ७ ॥ ईयौँ योऽयात्र जसा रूपं, स्यादमारूपमीं शसि ।"

१० इति विश्वदाम्भु(श्लो० ६-८)वचनात् इसौरूयं-कुत्सासौरूयं अज-क्षिप ॥ ५ ॥

एवं ईसीख्यं-मिदरासीख्यं ६ मोहसीख्यं ७ अज-क्षिप । अर्थयोजना स्वयं कार्या । एवं ईसीख्यं-महानन्दसीख्यं अज-गच्छ ॥८॥ एवं ईसीख्यं-प्रत्यक्ष(१)सीख्यं अज-गच्छ । अर्थयो०॥ ९॥ एवं "इः स्मरेऽर्थेऽच्ययं खेदे कोपोक्ती" इति तिलकानेकार्थवचनात् इसीख्यं-कामसीख्यं अज-गच्छ ॥ १०॥ पक्षे क्षिप ॥ ११॥ अर्थयो० ।

(र! अज अनोद! दृते! सौख्यम्\*)

दतेसींख्यं इत्यत्र एवं पदिविश्टेषः कार्यः-दते असींख्यम्। तत एवं उक्तिः हे अनोद! त्वं असींख्यं-दुःखं अज-क्षिप॥१२॥ एवं असींख्यं-दुःखं अज-गच्छ। इदं कृष्णस्य दुःखिमच्छतस्तथाविधस्य कस्यचिद्वचनम्॥१३॥ हे दते! दस्य-देवस्य तिः-पूजा यस्य सः। अथवा दवत्-देववत् तिः-पूजा यस्य स दितस्तत्सं० हे दते!। शेषं पूर्ववत् ॥१३॥ २० एवं सींख्यं अज-गच्छ॥ १४॥ क्षिप वा॥ १५॥ अर्थयो०। एवं एते एव पद्मदशार्थाः॥ १५॥ परोक्षाप्रथमपुरुषंकवचनजातया आज इत्येवंरूपिक्रयया समं योज्याः। यथा हे अनोद! त्वं ईसींख्यं-लक्ष्मीसींख्यं आज-जगाम। शेषं पूर्ववत्। एवमन्येऽपि अनया पूर्वोक्तरीत्या च॥ १४॥ अर्थाः कार्याः। अर्थयोजना स्वयं कार्या। जाताः॥ ३०॥

(राज अनोद-द!त! ई-सौख्य!)

२५ एवं अनोदं-श्रीकृष्णं दयते-पालयित-रक्षतीति अनोददः-नन्द्रगोकुली तस्तं ० हे अनोदद !-हे नन्द्रगोकुलिन् ! त्वं राज-दीप्तिं प्राग्निह । हे ईसौख्य ! पूर्ववत् ? । हे त ! तस्य-तत्त्वस्य ज्ञानस्य वा इत्यादिप्रयोगदर्शनात् तो-ज्ञानं आधाराषेययोरमेदोपचारात् "कुन्ताः प्रविद्यन्ति" इत्यादिवत् लक्षणया वा त इति कोऽर्थः ? ज्ञानवानित्यर्थः । अथवा तनोति सुखादिकं इति डे प्रत्यये तः तस्य सं० हे त ! । यत्र च ते सौख्यं ३० असौख्यं एवं पदविभागस्तत्र तस्य पूर्वोक्त एव अर्थः । इ इति च सम्बोधने पादपूरणे वा

१ 'हे र! पूर्ववत्' इत्यधिकः पाठः क-ख-ग-घ-प्रतिषु वरीवर्ति, किन्तु सोऽस्थानीय इति प्रतिभाति । 'र! अभ अनोदर! त! ई-सौख्य' इति पाठसम्भवे तस्वीकारः कर्तुं शक्यः ।

ज्ञेयम्। सन्धी कृते च रूपसिद्धिः इत्येवंरीत्या स्वयं ३१ अर्थाः कार्याः। अर्थयो०। मया तु विस्तरमीत्या न विस्तरतया लिखिताः। जाताः॥ ६१॥ सर्वे०॥ ५७२॥

# र! अजा नो ददते सौख्यम्\*॥ ५७३-५८४॥

रः-अग्नः तत्सम्बोधने हे र! अर्थादिषष्ठानाधिष्ठात्रोरभेदोपचाराद् वा हे अग्न्यिष-ष्ठायकदेवते!, हे अग्निदेवते! इत्यर्थः । अजाः-छागाः हुता इति अर्थसामर्थ्याद् गम्यम्, ५ नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं-स्वर्गीदिसुलं ददते। इदं अग्निहोतृवाक्यम् । एवं अ-सौख्यं ददते। इदं तद्विपरीतानां वचनम् ॥ ४॥ एवं नो-न सौख्यं ददते॥५॥ एवं नो-न असौख्यं ददते॥ ६॥ शेषं पूर्ववत्। अर्थयोजना स्वयं कार्या॥ ६॥

एवं "अजस्त्रैवार्षिको ब्रीहिः" (अनेका० श्लो० २१ इति) धनश्चयी(य)कोशाभिधा नात् अजाः—त्रैवार्षिका ब्रीहयः इति त्रिवार्षिक ब्रीहिवाचिनाऽपि अजशब्देन समं पूर्ववत् १० षड्थाः कार्याः ॥ ६ ॥ यथा—हे र!—हे अग्निदेवते ! अजास्त्रैवार्षिका ब्रीहयो नः—असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या । एवमन्येऽपि अर्थाः कार्याः । अथवा प्रकारान्तरेण अर्थाः कार्याः । तथाहि—हे र!—हे नर! अजाः—त्रैवार्षिका ब्रीहयो नः—असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते । इदं केनचिद् वैगुण्येन येषां त्रैवार्षिका ब्रीहय एव रोचन्ते नान्यत् धान्यं तेषां वचनम् । एवं असौख्यं ददते तद्विपरीतानाम् ॥ ६ ॥ १५ उभयमीलने जाताः ॥ १२ ॥ सर्वे० ॥ ५८४ ॥

#### रा-अजा नो द्द्ते सौख्यम् ॥ ५८५-६२०॥

"अजो विष्णौ रघूद्भवे। विरश्चे मन्मथे रुद्रे, मेषे" इति तिलकानेकार्थवचनात् रा-श्रीः, ततः रया-श्रिया उपलक्षिताः अथवा रापूर्वकाः अजाः राजाः, श्रीकृष्णाः इत्यर्थः। नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददते। इदं वैष्णववचनम् ॥ २ ॥ एवं असौख्यं द-१• दते। इदं कालनेमि-ह्यग्रीव-राकटा-ऽरिष्टदैत्यादीनां वचनम् । जाताः ॥ ४ ॥ एवं नो-न सौख्यं असौख्यं च ददते इति ॥ २ ॥ अर्थो । शेषं पूर्ववत्। जाताः ॥ ६ ॥

एवं राजाः । व्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् । रघूद्भवाः अजाभिधाना राजानो नः-असम्यं १ असाकं २ वा सौख्यं १ असौख्यं २ च ददते-प्रयच्छन्ति । इदं तन्मित्राणां तच्छत्रूणां च वचनम् । एवं ६ अर्थाः कार्याः ॥ जाताः ॥ १२ ॥

एवं राजाः -श्रीब्रह्माणः १ श्रीकामदेवाः २ ईश्वराश्च इत्यर्थवाचिनाऽपि राजशब्दैन समं षट् षडर्थाः ६ कार्याः । जाताः ॥१८॥ पूर्वोक्त १२ मीलने ॥ ३०॥

एवं हे र!-हे नर! अजाः-छागाः गलस्तन्यो वा नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं असौख्यं च ददते । नो-न सौख्यं असौख्यं च ददते । इदं अजापालानां तद्भिपरीतानां

२५

च वचनम् ॥ ६ ॥ अर्थबीजनाऽपि वत्र ताहशी न भवति कृता तत्र कुशाधीवमतिभिः स्वयं कार्या । मया तु ग्रन्थगौरविभया न वारंवारं लिख्यते । पूर्वोक्त ३० मीक्रमे जाताः ॥ ३६ ॥ सर्वे० ॥ ६२० ॥

राजानः! दैदते सोख्यम् ॥ ६२१-६२४ ॥

५ हे राजानः !-हे तृपाः ! ददते अर्थात् दानं ददानाय पुरुषाय सौख्यं-सुखं, अस्तु इति होषः, दानस्य सर्वाभीष्टार्थसाधकत्वात् । यदुक्तम्--

"धर्मस्य मूलं पदवी महिमाः, पदं विवेकस्य फलं विभूतेः।
प्राणाः प्रभुत्वे प्रतिभूश्च सिद्धे-दीनं गुणानामिदमेकमोकः॥ १॥
दानेन चिक्रत्वमुपैति जन्तु-दीनेन देवाधिपतित्वमुद्धैः।
दानेन निःशेषयशोऽभिवृद्धि-दीनं शिवे धारयति क्रमेण॥ २॥"

इत्यादि ॥ १ ॥ एवं असौरूयं – दुःखं स्यादिति गम्यं इह मार्गणादिलोककृतसन्तापबद्या-दिति ॥ २ ॥ एवं अददते पुरुषाय, कृपणायेत्यर्थः । सौरूयं । मार्गणादिजनानुच्चाटन-त्वात् । इदं मार्गणादिसन्तापितस्य दीयमानदानस्य पञ्चजनस्य राज्ञः प्रति वचनम् ॥ ३ ॥ एवं अददते असौरूयं दानपुण्याभावात् ॥ ४ ॥ सर्वे० ॥ ६२४ ॥

राज! आ-नो! दुदते अददते सौख्यम् ॥ ६२५-६२८॥

आ-अतिशायिनी नुः-स्तुतिलोंके यस्य स आनुः तस्य सं० हे आनो-अतिशाबि-स्तुतिमन्! ददते पुरुषाय साँख्यं ॥ १ ॥ हे राज! राजतेः अचि राजस्तत्सं० हे राज! । शेषं पूर्ववत् । अमुना प्रकारेण पूर्ववत् ४ अर्थाः कार्याः । एयमत्र खण्डनया भिन्न-भिन्नविशेष्यसम्बोधनपदकर्षणेन अनेकेऽर्थाः उत्पद्यन्ते, परं मया बहुप्रयासभीत्या न ३० लिखिताः । सर्वे० ॥ ६२८ ॥

# राजानो ददते सौख्यम्\* ॥ ६२९-६३०॥

राजानं आनयति-जीवयतीति राजानो-राजवैद्यः सौख्यं ददते, रोगिणामिति द्येषः, रोगापहारेण सौख्यदानात् ॥ १ ॥ एवं असौख्यं ददते । तथाविधानां केषाञ्चित् ॥ २ ॥ अर्थयो० । सर्वे० ॥ ६३० ॥

रीजानो ददते असी रूयम् ॥ ६३१-६३७॥

राजानो-नृपाः।

''(वाच्यलिङ्गः) खराब्दोऽर्के, वितर्के ब्योम्नि वेदने । प्रश्ननिन्दानृपक्षेप-सुखरान्येन्द्रिये दिवि ॥ २४ ॥ अवसानेऽपवर्गेऽपि, परब्रह्मण्यपीरितः ।"

 <sup>&#</sup>x27;अद्देति'इति अर्थान्तरे । २ 'राजा नो' इसर्थान्तरे ।

इति शीविश्वक्रम्भु (श्लो० २४-२५) वचनात् सं-सुलं तस्य भावः स्यं, सुलत्व-क्रित्यर्थः। असी-कृषाणे सति ददते । वैरिणामिति शेषः। अपि तु न ददते इति काकुवचनम् ॥१॥ एवं राजा-नृपः नो-न असी-कृपाणे सति ख्यं-सौक्यत्वं ददते, वैरिणामिति शेषः॥२॥

एवं राजा-नृपो नः-असम्बं १ अस्माकं २ वा असी-कृपाणे (सित) रूवं-सुखत्वं ददते । कोऽर्थः ? यावद् राजा सशस्त्रः तावत् शत्रुभ्यो भयाभावेन अस्माकं सदा ५ सीरूबमेवेति भावः ॥ २ ॥ पूर्वोक्त २ मीलने ॥ ४ ॥

एवं असी-प्रत्यक्षो राजा-नृपो नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ न ३ वा रूयं-सौरूयत्वं ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त ४ मीलने ॥ ७ ॥ सर्वे० ॥ ६३७ ॥

राजा नो ददते असी खी अम् ॥ ६३८-६४० ॥

इति विश्वशम्भु(श्लो॰ १९-२०)वचनात् अं-परब्रह्म ददते, परब्रह्मसदृशं सौख्यं दँदा-तीत्पर्थः । किं॰? 'स्वी' खे-स्वर्गे तिष्ठतीति खी । इदं स्वर्गाधिपसन्मानितसुरवचनम् ॥२॥

एवं असौ राजा अर्थवशात् यादवेशः खी-सुखी सन् अं-कृष्णं नो-न ददते । इदं १५ कंसवधानन्तरं जरासन्धराज्ञा कृष्णे याचिते सति वलमानं जरासन्धं प्रति गतप्रत्या-गतनिजपुरुषवचनम् ॥ १॥ सम्बन्धश्चान्यशास्त्रान्तरादवसेयः ॥ ३॥ सर्वे० ॥ ६४० ॥

राजा नो ददते अः सौखी अम् ॥ ६४१-६४३ ॥

अ:-कृष्णः नः-असम्यं १ असाकं २ वा अं-परब्रह्म ददते । किं० ? 'राजा' स्वामी । पुनः 'सीखी' सुखसमाहारपुक् ॥ १ ॥ एवं अ:-कृष्णः अं ददते । किं० ? 'राजा' । पुनः २० नी-न सीखी असीखी-सुखसमाहारवियुक्तः, प्राप्तकष्टस्थितिरित्यर्थः । भगवतो हि श्रीना-रायणस्य दशावतारान्तर्गतमीनावतारस्य शङ्कदैत्यापहृतवेदोद्धारपरायणस्य पातालगमने प्राप्तकष्टत्वात् । यदुक्तं खण्डप्रशस्तकाव्ये—

"मायामीनतनोस्तनोतु भवतां पुण्यानि पङ्कष्ठतिः पुच्छाच्छोटसमुच्छलज्जलभरप्राग्भारिकोदघेः। पातालावटमध्यसङ्कटतया पर्योधकष्टस्थिते–

र्वेदोद्धारपरायणस्य सततं नारायणस्य प्रभोः ॥ १ ॥"-शार्द्छ०

इत्यादि । अत्रत्यसम्बन्धस्त्वैन्यशास्त्रान्तरादवसेयः । मया तु प्रन्थविस्तरभीत्या न लिखिन्तः । इदं श्राङ्कदेत्यान्तकरणानन्तरं वेदे वालिते निजसेवकजनवचनम् ॥ २ ॥

९ अन्यशब्दक्षिन्यः। २ 'युक्तः' इति ग-ध-पाठः। ३ अन्यशब्दक्षिन्यः।

एवं नो-न अं-परब्रह्म परब्रह्मसदृशं सौख्यं ददते। त्रोपं पूर्ववत्। इदं कृष्णस्य द्वारिकागमने विरह्ण्यासवृन्दावनवर्तिगोपाङ्गनावचनम् ॥३॥ अत्र चित्रादित्वात् विसर्ग- छोपो न दोषाय ॥ ३ ॥ सर्वे० ॥ ६४३ ॥

### राजा नो ददते असौ खी अम् ॥ ६४४ ॥

असी राजा-नृपः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा अं-परब्रह्म ददते । किं० १ 'खी' खं-संविदस्यास्तीति खी । इदं ज्ञानिराजदीयमानपरब्रह्मणो नरस्य वचनम् ॥ १ ॥ एवं असी राजा अं-पर० नो-न ददते यतः । किं० १ खी-ज्ञानी । इदं जडवचनम् । ज्ञानिनो हि गुणान् ज्ञानिन एव जानन्ति, न तु अतद्विधा अज्ञानिनः । अतो मूर्खाणां ज्ञानिनो न सौख्यप्रदाः । यदुक्तं श्रीचम्पूकथायाम्—

"जानन्ति हि गुणान् वक्तं, तद्विधा एव तादद्याम् । वेत्ति विश्वम्भरा भारं, गिरीणां गरिमाश्रयम् ॥ १ ॥"

इति॥२॥

96

24.

असौ नः-अस्माकं राजा-अस्मत्स्वामी अं-पर० ददते। भक्तानामिति गम्यम्। किं०? 'खी' ज्ञानी, अर्थोदुत्पन्नकेवलज्ञानः। इदं कोपि स्विकस्वामिनं अङ्गीकृतसंयमभारं १५ ततः समुत्पन्नकेवल्ज्ञानं सममालोक्य अवादीत्॥३॥ एवं असौ राजा-यमो नो-न अं-पर० ददते। किं०? 'खी' खं-वितर्कः किममुं नरादिकं संहरामि किममुमित्यादिरूपो विद्यते यस्मिन् यस्य वा स खी। यमस्य हि प्राणिप्राणसंहरणस्वभावत्वात् परब्रह्मदानं कुतः?। इदं यमापिह्यमाणनरवचनम् ॥ ४॥ असौ राजा-यमो नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा अं-पर० ददते? अपि तु नेत्यर्थः इति काक्वा व्याख्येयम्। यतो हि परो लक्षोपा-रिंगजीवितरक्षणकृते कियमाणरपि यमो जनादि हरत्येव। यदुक्तम्--

"वदत यदीह कश्चिदन सन्ततसुखपिरभोगलालितः प्रयतनदातपरोऽपि विगतव्ययमायुरवासवान् नरः?। न खलु नरसुरौधिसद्धविद्याधरिकन्नरनायकोऽपि यः सोऽपि कृतान्तदन्तकुलिशाक्रमणक्रिशतो न नश्यति ॥ १॥ नश्यति नौति यैति वितनोति करोति रसायनिक्रयां चरित गुरुव्रतानि विवराण्यपि विशति विशेषकातरः। तपित तपांसि खादित मिनानि करोति च मन्त्रसाधनं तदिप कृतान्तदन्तयन्त्रककचक्रमणैविदीर्थते॥ २॥"

१ 'समाकोक्य' इति क-पाठः । २ 'नदयित' इति ख-पाठः । १ 'यतित' इति ग-पाठः ।

इत्यादि ॥ ४ ॥ एवं राजा-चन्द्रो नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा अं-पर० ददते । किं० ? 'खी' खं-सुखं देवसम्बन्धि अस्यासीति खी । इदं रोहिण्या वचनम् ॥ २ ॥ पू० ६ ॥ असी राजा-चन्द्रः चन्द्रमहः नो-न अं-पर० ददते । किं० ? यतः 'खी' खं-निन्दा अयं पापिष्ठो मां पीडयति इत्यादिरूपा यस्य स खी । द्वितीयचतुर्थपञ्चमाष्टमनवमद्वादश इत्यर्थः । द्वितीयादिचन्द्रो हि कृते अशुभे लोकैनिन्धते । यदुक्तं रत्नकोशो-

"जन्मस्थः कुरुते पुष्टिं, द्वितीये नास्ति निर्वृतिः। तृतीये राजसन्मानं, चतुर्थे कल्हागमः॥ १॥ पञ्चमेऽर्थपरिश्वंदाः, पष्टे धान्यधनागमः। सप्तमे राजपूजा च, अष्टमे प्राणसंद्ययः॥ २॥ नवमे कार्यहानिः स्यात्, सिद्धिश्च दशमे भवेत्। एकादशे जयो नित्यं, द्वादशे मृत्युमादिशेत्॥ ३॥"

॥ ७॥ एवं राजा-यक्षः असौ-प्रत्यक्षः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा आराधितः इति अर्थवद्यात् गम्यम् अं-पर० ददते । किं०? खी-सुखवान् । इदं यक्षदीयमानपरब्रह्मणां यक्षसेवकानां वचनम् ॥ २ ॥ पू०७मी० ॥ ९ ॥ असी राजा-यक्षो अनाराधित इति शेषः अं-पर० नो-न ददते । किं०? 'खी' पूर्ववत् ॥१॥ पूर्व ९मी० ॥ १०॥ सर्वे० ॥ ६५३ ॥ १५

# र-अज-आ नः अददत<sup>ा</sup>ईसौख्यम् ॥ ६५४-६५७ ॥

रः-कामः अजो-हरः आ-ब्रह्मा, ततो द्वन्द्वे कृते राजाः- कन्दर्पेश्वरब्रह्माणः । एते त्रयोऽपि देवाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा ईसीख्यं इसीख्यं च-लक्ष्मीसीख्यं काम-सौख्यं च अददत-अँदुरित्यर्थः । अत्र 'डुदाञ्च् दाने' (पा० धा०१०९१) इत्यस्य धातोरात्मने-पदिवक्षायां अनद्यतनीविषये प्रथमपुरुषवहुवचने अददत इति रूपम् । एवमग्रेऽपि विज्ञे-२० यम् । अर्थाः ॥ ४ ॥ सर्वे० ॥ ६५७ ॥

# रे-अज-आ नः अददत र्इसौख्यम् ॥ ६५८-६६१ ॥

रो-रिवः अजः-स्मरः अः-कृष्णः, ततो द्वन्द्वे कृते राजाः-रिव-स्मर-कृष्णाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा ईसौख्यं अददत-अदुरित्यर्थः॥२॥ एवं हे र!-हे अग्निदेवते! अजाः-छागाः, हुता इति शेषः, नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा ईसौख्यं-स्वर्गीदिसौख्यं २५ राज्यादिसौख्यं वा अददत-अदुरित्यर्थः। पूर्वमी०॥ ४॥ इदं अग्निहोत् (त्रि?)वाक्यम्। तेषां हि अयं अभिप्रायः-अजादिहोमात् स्वर्गीदिसुखं प्राप्यते॥ ४॥ सर्वे०॥ ६६१॥

१ 'रम्भकोशे' इति ख-पाठः । २ अर्थान्तरे तु 'र! अजाः नः०' इति पाठः । ३-४-५ 'इसौख्यम्' इति ख-पाठः ।

<sup>†</sup> अनेन चिक्केन सूच्यते यहुतार्थान्तरे ईकारस्थाने इकारः इकारस्थाने ईकारो वा क्रेयः ।

# राजानः अदद्त 'ईसीख्यम् ॥ ६६२-६६३ ॥

राजानो-नृपाः ईसौख्यं-लक्ष्मीसौख्यं इसौख्यं-कामसौख्यं च अददत-अदुरित्यर्थः ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ६६३ ॥

#### राजानः! दद तेसौख्यम् ॥ ६६४ ॥

प हे राजानः !-हे नृपाः ! यूयमिति क्रियासामर्थ्याद् गम्यम् । 'तेसीरूयं दद' तालक्ष्मीः इः-कामः तयोः सौरूयं तेसीरूयं दद-अदद्ध्वमित्यर्थः । अत्र ददेति परोक्षामध्यमपुरुषबहुवचने रूपम् । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम् । सर्वे० ॥ ६६४ ॥

# र-अ-अः जा! नो ददते \*सौख्यम्? ॥ ६६५-६६६ ॥

हे जाः-हे जेतृपुरुषाः ! रः अर्थात् अग्निदेवः अः-कृष्णः अः-गरुडः । ततो द्वन्द्वे १॰ कृते राः-अग्नि-विष्णु-गरुडाख्या देवाः नो-न सौख्यं सुखं ददते ? अपि तु ददते इत्यर्थः । एवं नो-न असौख्यं ददते ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ६६६ ॥

#### राजानः! अदद्त ंइसौस्यम् ॥ ६६७-६७२ ॥

हे राजानः!-हे चन्द्रमसः! भवन्त इति शेषः क्रियासामर्थ्याद् गम्यः इसौख्यं--कामसौख्यं अददत-अदुरित्यर्थः। संयोगिनीनामिति शेषः॥ १॥ एवं ईसौख्यं-लक्ष्मीं १५(लक्ष्मीसुखं) अददत । देवत्वेन स्वसेवाजुषां लक्ष्मीसौख्यदानत्वात् तेषाम्। अत्र चन्द्र-मसां बहुत्वं जैनमतमाश्रित्य-

"दो सित दो रिव पढमे दुगुणा लवणिम धाइय(यई?)संडे। बारस सित बारस रिव तप्पिम्झ निहिद्वसित्रित्वणो॥१॥ तिगुणा पुबिल्लर्जुया अणंतराणंतरिम खित्तिम्म। कालोए बायाला विसत्तरी पुक्खरद्धिम॥२॥"

इत्यादिप्रकारेणासङ्ख्येयत्वं चन्द्रमसाम्॥ सर्वे०॥२॥ एवं हे राजानः!-हे यक्षाः! भवन्त इति शेषः ईसौख्यं इसौख्यं वा अददत, अदुरित्यर्थः॥ २॥ अर्थयोजना स्वयं कार्या। एवं हे राजानः!-हे यमाः! भवन्तः ईसीख्यं १ इसीख्यं वा २ अददत? अपि तु नेत्यर्थः॥ एवं॥४॥ सर्वे०॥ ६७२॥

२०

१ छाया--

हो शिक्तो हो स्वी प्रथमे हिगुणा स्वणं धातकीखण्डे। हादश शिक्तो द्वादश स्वयः तत्मश्रुति निर्दिष्टशशिस्वयः॥ त्रिगुणाः पूर्वीययुता अनन्तरानन्तरे क्षेत्रे। कालोद्धो हिचस्वास्थिद् हासप्ततिः पुष्करार्धे॥

२ 'कुया' इति ख-पाठः।

# राजानोऽदद्त ई सौख्यम् ॥ दे७३॥

राजानी-नृपाः ई-लक्ष्मी च पुनः सीख्यं-सुखं अददत ॥ १॥ एवं राजानी-वृपाः ई-कामं सुखं (सीख्यं ?) यथा स्थात् तथा अददत । धातूनामनेकार्यत्वात् अवदावनं कान-वन्तं कृतवन्त इत्यर्थः । अत्र चित्रादित्वादनुस्वारागमनगमनयोनं विशेषः । यदवादि (श्रीवारभटेः) श्रीवारभटालङ्कारे (श्लो० २०)—

"यमक-श्लेष-चित्रेषु, बवयोर्डलयोर्न भित्। नानुस्वार-विसगौं तु, चित्रभङ्गाय सम्मतौ॥ १॥"

इत्यादि । एवमप्रेऽपि । नन्त्रत्र चशब्दस्य कथमसतोऽपि ग्रहणम् १ सत्यनाह भवान् । तथापि महाग्रन्थान्तरे प्रयोगदर्शनात् युक्तम् । यदुक्तं श्रीहेमबृहद्वृत्तिसारोद्धारः कक्षपुटे—

"यंथा अहर्नयमानो, गामश्वं पुरुषं पशुम् । वैवस्वतो न तृष्यति, सुराया इव दुर्मदी ॥१॥" ॥ ६७३ ॥ राजानोऽददत ई सौरूय ! ॥ ६७४–६८५ ॥

हे सीख्य!-सीख्यसीख्यवतोरभेदोपचारात् हे सीख्यवत्पुरुष ! राजानी-मृपाः १ चन्द्राः २ यक्षाः ३ यमाः ४ वा ई-लक्ष्मीं इं-कामं वा अददत । शेषं पूर्ववस् ॥ ४ ॥ एवं १५ ई इति इ इति वा पादपूरणे । राजानी-नृपाः १ चन्द्राः २ यक्षाः ३ यमाः ४ सीख्यं-सुर्खे अददत । अर्थयोजना० । पूर्वोक्त ८ मीलने ॥ १६ ॥ सर्वे० ॥ ६८५ ॥

# राजानः! दद तेसीख्य ॥ ६८६-६८९ ॥

हे राजानः !-हे नृपाः ! १ चन्द्राः ! २ यक्षाः ! ३ यमाः ! ४ वा । यूयमिति शैषः । 'तेसींख्यं' ता-लक्ष्मीः इः-कामः तयोः सौख्यं तेसीख्यं दद इति ४ । अर्थयोजना स्वयं २० विघेया ॥ ४ ॥ सर्वे० ॥ ६८९ ॥

# रा जा नो ददत र्इसीख्यम् ॥ ६९०-६९५ ॥

जा-जेतारः पुरुषाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा नो-न वा ३ ईसीख्यं-छक्ष्मी-सीख्यं १ इसीख्यं-कामसीख्यं २ वा अददत ॥ ६ ॥ अर्थयोजना स्वयं० । किं०? 'राः' राजन्त इति राः । सर्वे० ॥ ६९५ ॥

### रा जाः! नो दद तेसीरूयम् ॥ ६९६-६९७ ॥

हे जाः! यूयं तेसीख्यं-लक्ष्मीकामसुखं नी-न दद। अथवा नी-म ददी अपि सु अदद्भ्यमित्यर्थः। अर्थयो० २। किं० ? 'राः' पूर्ववत्। सर्वे० ॥ ६९७॥

१ 'यथाइयर्तयमानो' इति स-पाठः। २ अर्थान्तरे 'सीस्यं' इति प्रथक् पदं शेयम्।

### राजा नोऽददत †इसीस्यम् ॥ ६९८-७०० ॥

राजाः-यतयः, ब्युत्पत्त्यादि पूर्ववत्, नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा ईसीस्यं अद-दत्त । अथवा राजा-यंतयो नो-न इसीख्यं-कामसीख्यं अददत ॥ ३ ॥ सर्वे० ॥ ७०० ॥ लोजानो ददते सोख्यम् ॥ ७०१-७१४ ॥

्र रलयोरैक्यात् लाजाः-तन्दुलाः नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं-सुखं ददते । अत्र केनचिदजीर्णतन्दुलेन जीर्णतन्दुलस्य पुंसः पृष्टं यदुत भो ! युष्माकं तन्दुलाः की-ह्याः ! ततस्तैरुक्तमिदं वचनम् ॥ २ ॥ एवं लाजाः-तन्दुलाः नः-असम्यं १ अस्माकं २ बा असौख्यं ददते । इदं तद्विपरीतजनानां वचनम् । सर्वे० ॥४॥ एवं लाजाः नो-न सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ २ ॥ पूर्व ४ मीलने ॥ ६ ॥

🕫 एवं लाजाः-तन्दुलाः हे नः !-हे पुरुष ! सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते । अर्थयो० पूर्व ६ मीलने ॥ ८ ॥

एवं "नः पुनर्बन्धबुद्धयोः" इति वचनात् । उ इति पादपूरणे सम्बोधने वा । हे न!
-हे बुद्ध! लाजाः-तन्दुलाः सीख्यं १ असीख्यं २ वा ददते । तदभिलाषुकाणां अनभिलाषुकाणां च ॥ पूर्व८मीलने ॥ १० ॥

एवं लाजानां तन्दुलानां अनः-शकटं लाजानः-तन्दुलशकटं साँख्यं ददते । अप्राप्त-तन्दुलस्येति शेषः । एवं लाजानः-तन्दुलशकटं असौख्यं ददते तथाविधानां केषाञ्चित् ॥ २ ॥ पूर्व १२ मीलने ॥ १४ ॥ सर्वे० ॥ ७१४ ॥

# लाजा नो अददत <sup>†</sup>ईसोख्यम् ॥ ७१५-७३६ ॥

लाजाः-तन्दुलाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा ईसौख्यं-लक्ष्मीसीख्यं ऋद्धिसुखं अददत-अदुरित्यर्थः । तन्दुलेभ्यो हि लक्ष्मीसौख्यं भवत्यवेति अर्थयोजना । अन्यथा वा यथासम्भवं विधेया ॥ २ ॥ एवं लाजा नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा इसौख्यं-कामसुखं अददत-अदुरित्यर्थः । अर्थयो० । २ (पूर्व)मीलने ॥४॥ एवं लाजा नो-न ईसौख्यं इसौख्यं विधेया । अर्थयो० । २ (पूर्व)मीलने ॥४॥ एवं लाजाः-तन्दुलाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा ई-लक्ष्मीं इं-कामं सुखं यथा स्यात् तथा अददत-अदुः । अर्थयो० । ४ । पूर्व ४ मीलने ॥ ८ ॥ एवं नो-न ई-लक्ष्मीं चकारस्य पूर्वोक्तरीत्या सौख्यं च अददत । एवं कामवाचिना इशब्देन सममपि अर्थः कार्यः । २ । पूर्व ८ मीलने ॥ १० ॥ एवं

१ 'यतिनः' इति ख-पाठः। २ अर्थान्तरेषु 'नः !', 'न ! उ', 'काजा-अनः' इति । ३ अर्थान्तरयोजना पूर्ववत् ।

हे नः !-हे पुरुष ! लाजा ईसीख्यं १ ई च पुनः सीख्यं वा अददत । १ । एवं इसीख्यं १ इं च पुनः सीख्यं वा अददत ॥ ४ ॥ अर्थयो० । पूर्व १० मीलने ॥ १४ ॥ एवं उ इति सम्बोधने हे न !-बुद्ध ! लाजा ईसीख्यं १ ई च पुनः सीख्यं वा २ अददत । एवं इसी-ख्यं इं-कामं सीख्यं—सुखं च वा अददत । अर्थयो० ४ । पूर्व १४ मी० ॥१८॥ एवं नः-अस्माकं लाजाः अस्मदीयतन्दुलाः ईसीख्यं १ इसीख्यं वा २ अददत अदुरित्यर्थः २ । ५ पूर्व १८ मीलने ॥ २० ॥ एवं लाजानः-तन्दुलशक्टं ईसीख्यं इसीख्यं वा २ अददत अदु: । पूर्व २० मीलने ॥ २२ ॥ एवं सर्वमीलने ॥ ७३६ ॥

# लाजा! नो दद तेसीख्यम्॥ ७३७-७३८॥

हे लाजाः!-हे तन्दुलाः! यूयं तेसीख्यं-लक्ष्मी-कामसुखं नो-न दद। अथवाः नो-न दद? अपि तु अदद्ध्वमित्यर्थः॥ २॥ सर्वे०॥ ७३८॥ १

# लाजा नो ददते सौख्यम् ॥ ७३९-७७६ ॥

एवं यथा सप्तित्रिश्वदर्थाः तन्दुलवाचिना लाजशब्देन पूर्वे प्रदर्शिताः। तथाः
"लाजा श्रष्टधान्ये स्युरक्षते" इति अनेकार्थतिलकवचनात् लाजा-भृष्टधान्यानि तद्धाः
चिनाऽपि लाजशब्देन सप्तित्रिश्चदर्थाः कार्याः। यथा लाजा-भृष्टधान्यानि नः-असम्यं
१ अस्माकं वा २ सीख्यं ददते इत्यादि। एवं सर्वेऽपि॥ ७७६॥

# लाज-अनो दद्ते सौख्यम्\*॥ ७७७-७७८॥

"लाजः स्यादाईतन्दुले । लाजास्तु भृष्टधान्ये स्युर्लाजं पुनरुशीरके" इति श्रीहैमा-नेकार्थ(का० २ श्लो० ८९-९०)वचनात् लाजानि-वालकाः तेषां अनः-शकटं लाजानः-षालकशकटं सौख्यं असीख्यं च ददते । भोगिनां योगिनां चेत्यर्थयोजना । सर्वे०॥७७८॥

# लाज-अनः अददत <sup>†</sup>ईसौरूयम् ॥ ७७९–७८० ॥

लाजानो-वालकशकटं ईसौख्यं-लक्ष्मीसुखं १ कामसुखं २ (वा) अददत-अदात्। अर्थयो०॥ २॥ सर्वे०॥ ७८०॥

### लाजाणः दद्ते भौस्यम् ॥ ७८१-७९६॥

लाजाः-तन्दुलास्तान् अणित-गच्छित गत्यर्थानां प्राप्त्यर्थत्वात् प्राप्तोतीति छा-जाणः । अच्प्रत्ययः तन्दुलप्रापकः । एवंविधः कोऽपि जनः सौख्यं १ असीख्यं २ च १५६ ददते । अर्थयो० ॥२॥ एवं लाजाणः ईसौख्यं इसौख्यं वा अददत । पूर्व २ मी० ॥ ४ ॥ एवं भृष्टधान्यप्रापकवाचिनाऽपि लाजाणशब्देन ४ अर्थाः कार्याः । यथा लाजाणः-भृष्ट-धान्यप्रापकः सौख्यं असौख्यं च ददते इत्यादि पूर्व ४ मी० ८ । एवं वालकप्रापकवाचि-

१ अर्थान्तरे अददत ईसीस्यम् ।

नाइति स्वाचात्राच्ये ५ अर्थाः कार्याः । पूर्व ८ मी० ॥१२॥ एवं लाजाः—आईतम्दुनाः पृषुकाः इत्यर्थः तान् अपातीति लाजाणः—पृथुकप्रापको जनः सौख्यं १ असीख्यं २ वा दृद्वते । एवं पूर्ववत् ४ पूर्व १२ मी० १६ । सर्वे० ॥ ७९६ ॥

# राजा अणः ददते सौख्यम् ॥ ७९७-८००॥

प अणः-शब्दः सीख्यं असीख्यं च ददते। किं० ? 'राजा' रञ्जयति जनमनांसीति राजा, मधुरगीतादिध्वनिरित्यर्थः। एवं ईसीख्यं इसीख्यं च अददत। अर्थयो०॥ ८००॥

#### ला जा-नो! ददते सौस्यम् ॥ ८०१-८०४॥

"जाया जनन्योर्जाबन्तः" इति श्रीविश्वदाम्भु(श्टो० ३५)वचनात् जाया-जनन्याः मु:-स्तुतिर्यस्य स जानुः; अथवा जया-मात्रया हेतुभूतया नः-स्तुतिर्यस्य स जानुः; अथवा जया-मात्रया हेतुभूतया नः-स्तुतिर्यस्य स जानुः; अथवा जयेन आ-सामस्त्येन नुः-स्तुतिर्यस्य स जानुस्तत्सम्बोधने हे जानो !। "ली महेन्द्रे मृते गत्यां, ला च लक्ष्मीर्लमम्बरे" इति विश्वद्याम्भु(श्टो० १०४)वचनात् ला- स्त्याः सौस्यं १ असौस्यं २ च ददते। इदं शचीनां बलादीनां च वचनम् ॥२॥ एवं ला- इस्ताः हे जानो ! ईसीस्यं इसीस्यं च अददत २॥ पूर्व २ मी० ४॥ एवं सर्वे०॥८०४॥

### **हा! जाः नो दद तेसीख्यम्\* ॥ ८०५-८१० ॥**

१५ हे लाः!-हे इन्द्राः! यूयं तेसौख्यं-लक्ष्मी-कामसीख्यं नो दद ॥ १ ॥ एवं नो-न दद? अपि तु ददध्वमित्यर्थः ॥ २ ॥ किं० लाः १ 'जाः!' प्रतिपक्षजेतारः! ॥२॥ एवं हे लाः!-हे इन्द्राः! जाः-जेतारः पुरुषाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते । अर्थयो० ॥४॥ पूर्व २ मी० ॥ ६ ॥ सर्वे० ॥ ८१० ॥

# ला ! जा नो ददते असीख्यम् ॥ ८११-८१५॥

हे लाः!-हे इन्द्राः! जा-जेतारः-असात्पराभवकारिणः प्रतिपक्षाः नः-असम्यं १ असाकं २ वा असीख्यं ददते । इदं परामिश्रूतदेवानामिन्द्रं प्रति वचनम् ॥२॥ एवं नो-न सौख्यं ददते १ ॥३॥ एवं हे जाः!-हे जेतृपुरुषाः! लाः-इन्द्राः नो-न सौख्यं ददते । इदं वलादीनां वचनम् ॥२॥ पूर्व ३ मी० ५ ॥ सर्वे० ॥ ८१५ ॥

#### ला ज! आ नो ददते सौरूयम् ॥ ८१६-८१९ ॥

"ला च लक्ष्मीर्लमम्बरे" इति विश्वदारमु(श्लो० १०४)वचनात् ला-लक्ष्मीः । है ज!-हे जेतपुरुष! आ इति सम्बोधने । नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौरूयं असीख्यं का २ ददते । इदं भोगिनां योगिनां च वचनम् ॥४॥ सर्वे० ॥ ८१९ ॥

१ 'ज-आ-नो!' इत्यर्थान्तरे । २ 'महेन्द्रे छो' इति पाठान्तरम् । ३ 'का जा ! इत्यर्थान्तरे' ।

# लाः जीः नो ददते सौस्यम् ॥ ८२०-८२९॥

"लः स्याद् द्रुमशास्त्रायां" इति कालिदासवचनात् लः -द्रुमशास्ता तत्र अतन्ति -सततं गच्छन्तीति लाः -कपयः हे जाः! नो -न सौख्यं १ असीख्यं वा २ ददते। एवं ले -अम्बरे अटन्तीति लाः -सेटाः। हे ज! -हे जेतृपुरुष! आः इति पादपूरणे। नः -अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं १ असीख्यं वा २ ददते॥ ४॥ एवं नः -अस्मभ्यं १ अस्माकं का २ ५ ईसीख्यं इसीख्यं २ वा अददत॥ ४॥ सर्वे० ८॥ पूर्व १२ मीलने ॥२०॥ सर्वे० ८२९॥

### लाः! ज-अनः दद्ते सौख्यम्\*॥८३०-८४१॥

(है) लाः !-हे इन्द्राः ! १ हे खेटाः ! २ (वा) जानां-जेतृपुरुषाणां अनः-श्रकटं जानः सौख्यं असीख्यं च ददते ॥ सर्वे० ४ ॥ एवं जायाः-जनन्या वा अनः-शकटं जानः सौख्यं १ असीख्यं २ च ददते । सम्बोधनपदद्वयं पूर्ववत् ॥८॥ पूर्व ४ मी० १२ । सर्वे० ८४१ ॥ १०

# ल-अजाः नो ददते सौख्यम् ॥ ८४२-८७७॥

अजन्ति—क्षिपन्तीति अजाः-क्षेपकाः, लस्य—इन्द्रस्य अजाः-क्षेपकाः लाजाः। ये केचन एवंविधाः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते ॥ ४ ॥ अर्थयोजना स्वयं०। एवं लायाः-लक्ष्म्या अजाः-क्षेपकाः लाजाः-लक्ष्मीतिरस्कारकारिणः पुरुषाः नः-अस्माकं १ अस्मभ्यं २ वा सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते । अर्थयो०। पूर्व १५ भी० ८ ॥ एवं ले-आकाशे अजन्ति—गच्छन्तीति लाजाः-प्रहाः नः-अस्मभ्यं० इत्यादि पूर्ववत् ४ कार्याः। पूर्व ८ मी० १२ ॥ एवं लाः-द्रुमशाखाः तासु अजन्ति—गच्छन्ति—एकस्याः शाखायाः सकाशात् अन्यस्यां शाखायां कुर्दनेन यान्तीति लाजाः-वानराः नः-अस्मभ्यं० इत्यादि ४ कार्याः। पूर्व १२ मी० १६ ॥ एवं १६ अपि अर्थाः ईसौख्यं १ इसौख्यं वा २ अददत-अदुरित्यर्थः। इत्येवंरीत्या द्विगुणाः कार्या जाताः॥३२॥ एवं 'ला आदाने' २० (पा० धा १०५८) इत्युक्तत्वात् लाधातुः। हे जाः! नो-न असौख्यं सौख्यं २ वा ददते इति वैयाकरणानां अवैयाकरणानां च वचनं ॥ २ ॥ एवं राधातुरपि २ ॥ ४ ॥ पूर्व ३२ मी० ३६ ॥ सर्वेऽपि सङ्कलिताः॥ ८७७ ॥

#### ल-अज! अनः ददते सौख्यम्\*॥ ८७८-९२७॥

लस्य-इन्द्रस्य अजः-क्षेपकः लाजः १; अथवा लायाः-लक्ष्म्याः अजः-क्षेपकः लाजः २५ २; एवं राजः-कामक्षेपकः ३; एवं राजः-हर्षक्षेपकः ४; रा-रमणी तस्याः अजः-क्षेपकः वा राजः ५; तत्सम्बोधने हे राज! ॥ ५ ॥ अनः-ज्ञकटं सौख्यं १ असौख्यं २ वा ददते । ममेति होषः । अयमर्थः-यो हि कोऽपि इन्द्रमवगणयति तं प्रति कस्यचित् प्रियज्ञकटस्य अप्रियशकटस्य वा पुरुषस्योक्तिरियं जाताः ॥१०॥ एवं हे लाज! ५ ब्युस्पस्यादि पूर्ववत् ।

१ 'ज! आः' इत्यर्थान्तरेषु । २ 'राया' इति ग-पाठः । अर्थः ६

''नः पुनर्बन्धबुद्धयोः" इति (एकाक्षर०)वचनात् अनः-अवन्धः सौख्यं १ असौख्यं २ च ददते २ ॥१०॥ इमानि 'प्रियवन्धाऽप्रियवन्धयोर्वचनानि । पूर्व १० मी० २० ॥

### (लाजाः! नो ददते सौख्यम्\*)

एवं हे लाजाः! ५ ब्युत्पत्त्यादि पूर्ववत् । नो-बुद्धोऽवगततत्वः सौख्यं १ असौख्यं ५ २ ददते । इमानि ज्ञानिमूर्खयोर्वचनानि २ ॥ १० ॥ पूर्व २० मी० ३० ॥

#### (लाजाः! ना उ द्द्ते सौख्यम्\*)

हे लाजाः! ५ उ इति आमन्त्रणे । ना-पुमान् साँख्यं १ असौख्यं २ च ददते । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ १० ॥ पूर्व ३० मी० ४० ॥

### ( लाजाः! नो दद! तेसौच्यम् )

१० एवं लाजाः ! राजाः ! वा ५ यूयं तेसींख्यं-लक्ष्मीकामसुखं नो-न दद ५ । एवं नो न दद ? अपि तु अदद्ध्वमित्यर्थः ॥ १० ॥ पूर्व ४० मी० ५० ॥ सर्वे० ॥ ९२७ ॥

#### ल-अ-अजाः नो दद्ते सौख्यम् ॥ ९२८-९३३ ॥

"ल इन्द्रे चलने स्मृतः" इति तिलकानेकार्थवचनात् लेन-चलनेन गत्या अस्य-वायोः अजाः-क्षेपकाः लाजाः 'विशेषणाद् विशेष्यप्रतीतेः' ( इति न्यायात् ) लाजाः-अश्वाः १५ नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा नो-न सौख्यं १ असीख्यं २ वा ददते । इदं प्रियाश्वानां तद्विपरीतानां च पुरुषाणां वचनं ॥ ६॥ सर्वे०॥ ९३३॥

#### ल-अ-आ जा! नो ददते सौच्यम् ॥९३४-९३५॥

ले-आकाशे अतन्ति-गच्छन्ति अटन्तीति वा लाः एवंविधाः आः-चन्द्राः लाजाः । हे जाः !-हे जेतारः ! पुरुषाः ! लाजाः नो-न साँख्यं ददते । इदं विरहिण्या वचनम् । २० एवं नो-न असाँख्यं ददते । इदं संयोगिन्या वचनम् ॥ २ ॥ सर्वे० ॥ ९३५ ॥

#### राजा नो ददते अः सौरूयम् ॥ ९३६-९६८ ॥

अः-कृष्णः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं १ असौख्यं २ च ददते । किं० अः १ 'राजा' स्वामी ॥४॥ एवं शिवश्वायुरब्रह्मश्चन्द्र४अग्निपवाचकेनाऽपि अशब्देन समं प्रत्येकं ४ अर्थाः कार्याः । यत्र स्वाम्यथीं न सम्भवति तत्र राजते शोभते इति २५ कर्तव्यम् । ततः पञ्चगुणिताः चत्वारो जाताः २०॥ पूर्व ४ मी० २४॥ सर्वे०॥ ९५६॥ एवं अर्हत्शिद्ध२वाचकेनाऽपि अनिरुद्ध(३)वाचकेनाऽपि अशब्देन समं प्रत्येकं चत्वारः चत्वारोऽर्थाः कार्याः । त्रिगुणिताः जाताः १२॥ सर्वे०॥ ९६८॥

<sup>🤋 &#</sup>x27;प्रियबन्धाबन्धयोः' इति ग-घ-पाटः । २ नो-न ६ वा इति प्रतिभाति ।

# राजा नः अदतत इः सौख्यम् ॥ ९६९-९८९ ॥

इ:-कामः नः-अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सीख्यं अददत-अदात् । किं० इः १ 'राजा' रञ्जयित कामिजनमनांसीति राजा। राजते वा राजा। एवं इः-कामः नः-अस्माकं सीख्यं अददत १ अपि तु नेति काक्का व्याख्येयम् । आरक्तविरक्तयोवचनमेतत्। एवं अस्य-ईश्वरस्य अपत्यं इः-विनायकः १ एवं अस्य-वायोः अपत्यं इः-हनुमान् पवनपुत्रत्वात् ५ तस्य २, एवं अस्य-चन्द्रस्य अपत्यं इः-बुधः ३, एवं अस्य-अग्नेः अपत्यं इः-अग्निपुत्रः ४ एवं अस्य-गरुडस्य अपत्यं इः-गरुडपुत्रः ५, एवं अस्य अर्हतोऽपत्यं इः-गणधरादिः ६ इत्यर्थवाचिनाऽपि इशब्देन समं प्रत्येकं त्रयः त्रयोऽर्थाः कार्याः। जाताः षड्मिर्गुणिताः १८। पूर्व ३ मी० २१। अर्थयोजना स्वयं कार्या। अत्र सर्वत्र विसर्गलोपः चित्रादित्वात् न दोषाय॥ सर्वे०॥ ९८९॥

# राज! आ नः अददत ईः सौख्यम् ॥ ९९०-१००४ ॥

हे राज! हे लाज! वा । पूर्वीक्तार्थपञ्चकमध्ये कस्यापि सम्बोधनम् । आ इति सम्बोधने पादपूरणे वा । ईः—लक्ष्मीः नः—अस्मभ्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं अद्दत—ददते स्म । इदं तथाविधपुरुषं प्रति लक्ष्मीवाञ्छकानां वचनम् । एवं नः—अस्माकं सौख्यं अद्दत? अपि तु न इति काक्का व्याख्येयम् । अर्थाः ३ । एवं भूमिशमिदराश्मोह- १५ ३ महानन्द ४ वाचिनाऽपि ईशब्देन समं अर्थत्रयं २ कार्यम् । जाताः १२ ॥ पूर्व ३ मी० १५ ॥ सर्वे० १००४ ॥

#### M M M M

॥ एँ श्रीसर्वज्ञाय नमः॥

अथ पुनः प्रकारान्तरेण खण्डनया अर्थानाह—

### राजा अ! नोदद! ते सौख्यम् ॥ १-१४० ॥

अटित अतित वा अः, कायित कामयते वा कः, भातीति भं-नक्षत्रं इति 'क्वित्' (सिद्ध० ५-१-१७१) सूत्रे बृहद्वृत्तिच्याख्यानात् अटित-अति—सततं गच्छिति संसारे इति अः-प्राणी अर्थात् कश्चित्ररादिः तत्सम्बोधनं हे अ!। अथास्यैवासाधारणिवशेषणमाह—हे नोदद! नोदनं नोदः-प्रेरणं भो त्विमदं कार्यं कुर्वित्यादिरूपः तं ददातीति नोददः। 'असाधारणिवशेषणात् विशेष्यपतीतेः' इति न्यायात् एवंविधः कोऽिष प्रेरणादायकः पुरुष-१५ विशेषस्तत्सं० हे नोदद! ते—तुभ्यं राजा—नृपितः सौख्यं—सुखं, ददात्विति शेषः। इदमा-शिर्वचनम्। अत्र सप्तसु अर्थेषु नोददशब्दः प्रेरणादायको ज्ञेयः। हे अ! नोदद! ते—त्वया सौख्यं दीयतामित्यर्थात् अर्थप्रकरणाद् वा गम्यम्। अत्र युष्मच्छब्दस्य तृतीयैकव-षने ते इत्यादेशः। यदुक्तम्—

#### "वैपरीत्वविधानेन, नियमो नेष्यते बुधैः। अतः सर्वविभक्तीनां, भवन्ति वस्तसादयः॥"

इत्यादि । तथा—"गैन्तन्या ते वसितरलका नाम यक्षेश्वराणां" (मेघदूते पू० श्लो० ७) इत्यादि महाकविश्रीकालिदासप्रयोगदर्शनांच । अथवा "ते मे त्वया मयाऽर्थे सातत्येऽपि ५ नित्यसहार्थयोरिप" इति अन्ययवृत्तिन्याख्यानात् ते इति त्वयाऽर्थे निपातः । एव-मग्रेऽपि सदाऽनुसर्तन्यम् । किं० त्वया ? 'राजा' राजते इति राद् तेन राजा २ । हे अ ! नोदद ! ते—त्वया राजा सौख्यं नीयतामिति कियापदमधीक्षेपात् लभ्यम् । अत्र 'णीञ् प्रापणे' (पा० धा० ९०१) इत्यस्य धातोर्द्धिकर्मकत्वात् कर्मद्वयम् ॥ ३ ॥ हे अ ! नोदद ! ते—तव राजा सौख्यं, ददात्विति शेषः । इदमप्याशीर्वचनम् ॥ ४ ॥ हे अनोदद ! ते—तव राजा सौख्यं वर्तते, सौख्यहेतुत्वात् सौख्यं, दत्तामिति शेषः ॥ ५ ॥ हे अ ! नोदद ! ते—तव राजा सौख्यं वर्तते, सौख्यहेतुत्वात् सौख्यकारकत्वात् तदमेदकत्वेन सौख्यमेव, मुखचन्द्र इत्यादि कवि-शिष्यो(क्षो ?)दाहरणात् ॥६॥ हे अ ! नोदद ! ते—तव राजा—भवदीयो नृपः सौख्यं साक्षात् सौख्यमेव, ममेति शेषः ॥ ७ ॥ एवं नञ्जूर्वेणापि प्रेरणादायकवाचिनोददंपदेन पूर्वविधना सप्तार्थाः कार्याः । यथा—हे अ ! अनोदद !—हे अप्रेरणादायक ! ते—तुभ्यं राजा—अप्नृपतिः सौख्यं—सुलं, ददातु इति शेषः । इत्यादि च्युत्पत्तिरर्थयोजना च स्वयं कार्या । सर्वे० ॥ १४ ॥

नोदनं नोदः-प्रेरणं तं दयते-पालयतीति नोददः-प्रेरणापालकः । अत्र हि केनापि कस्मैचित् प्रोक्तम्-भो महानुभाव! सुपात्राय दानं देहीति प्रेरणा चक्रे । ततस्तेनापि परमित्रियेशत्वात् तथैवाकारितरां तस्मात् सोऽपि नोदद इत्युच्यते तत्सं० हे नोदद! अ ३० इति अत्रापि विशेष्यसम्बोधनपदं कार्यम् । यथा—हे अ! हे नोदद!-प्रेरणापालक! ते— तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददात्वित्यादि दिग्मात्रेणापि प्रेरणापालकर्वाचिनोददपदेन केवलेन नञ्समासपूर्वेण च पूर्ववत् १४ अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ २८ ॥ अत्र राजा अ! अनोदद! ते सौख्यं इत्यत्र पदमध्ये वारद्वयं "सवर्णे दीर्घः सह" (सारस्वते सू० ५२) इति सूत्रं स्मरणीयम् । एवमग्रेऽपि सर्वत्र ज्ञातव्यम् ॥ २८ ॥

सन्तसानां त्वमसि शरणं तत् पयोद् ! प्रियायाः सन्देशं मे हर धनपतिकोशविक्षेषितस्य । शन्तच्या ते वसतिरस्का नाम यक्षेश्वराणां बाह्मोद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाश्चीतहरूपा ॥७॥"

१ इदं तु तृतीयं चरणं, सम्पूर्ण पद्यं तु यथा-

२ 'स्वबा गन्तव्येत्वर्थः' इति श्रीमिल्लिनायाः टीकायाम् । ३-४ 'वाचिना एद०' इति ग-घ-पाठः ।

मोदं-प्रेरणं विविधतरूपं द्यति—खण्डयतीति सीडिप मोददः-प्रेरणखण्डकः । केनापि कस्मैचिदुक्तं यदुत भो देवानुप्रिय ! यत्यादिभ्यो दानं देहीति । ततस्तेनारुचित-तदीयवचनेन न कृतं तस्मात् सोडिप नोददः । ततः हे अ ! हे नोदद ! ते—सुम्यं राजा सीख्यं ददातु इत्यादि प्रकारेण पूर्ववदत्रापि १४ अर्थाः प्रेरणखण्डकवाचिनोददपदेन केवलेन नञ्समासपूर्वण च कार्याः । सर्वे० ॥ ४२(२१) ॥

नोदनं नोदः—प्रेरणं तेन तत्र दो-दानं यस्य यस्मात् यस्मिन् वा सोऽपि नोददः, बो हि स्वयमदाता सन् परप्रेरणया दानं ददाति सोऽपि नोदद इत्युच्यते । ततः हे अ ! हे नोदद ! ते—तुभ्यं राजा—नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादिना प्रकारेणापि १४ अर्थाः प्रेरणा-दानवाचिनोददपदेन केवलेन नञ्पूर्वेण च कार्याः । अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्या । अत्र दो दानवाचको ज्ञेयः । यदुक्तं श्रीविश्वदाम्सनाममालायां (श्लो० ६७)—

''दो दाने पूजने श्लीणे, दानशौण्डे च पालके । देवे दीष्टी दुराधर्षे"

इत्यादि । सुधाकलकोऽप्याह (श्टो० २४-२५)"दो दाने दायकेऽपि च ।
दाने दातरि दा केचित् विदुर्दा छेदबन्धयोः"

इत्यादि । एवमग्रेऽपि यत्र कुत्रापि यदर्थवाचिनोदशब्दस्य कार्यं स्यात् तत्र सर्वत्रापि एतस्मात् स्थलात् तदर्थवाची दशब्दोऽनुसर्तव्यः । सर्वे अर्थाः ॥ ५६ ॥

नोदः-प्रेरणं तेन तसात् तस्मिन् वा दः-पूजनं यसात् यस्य यस्मिन् वा सोऽपि नोददः । यो हि परप्रेरणया गुर्वादीन् पूजयति (सोऽपि नोददः) । ततः हे नोदद! अ! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादि पूर्ववदत्रापि १४ अर्थाः प्रेरणापूजनवाचिना १० नोददपदेन केवलेन नञ्जूर्वेण च कार्याः । सर्वे० ॥ ७० ॥

नोदे-प्रेरणे दः-क्षीणोऽशक्तो नोददः, यो हि प्रेरणं कर्तुमतीवाशक्तो वृद्धावस्थां प्राप्त इत्यर्थः, तत्सं० नोदद!। अ! ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु इत्यादिना पुनरिप १४ अर्थाः प्रेरणक्षीणवाचिना नोददपदेन केवलेन नष्पूर्वेण च कार्याः। सर्वे०॥ ८४॥

नोदः-प्रेरणं तेन तस्माद् वा दो-दानशौण्डः, यो हि स्वयं कीकटः सन् परभेरणया २५ दानशौण्डो भवति सोऽपि नोदद इत्युच्यते, तस्मं हे नोदद! अ!-प्राणिन्! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादि १४ अर्थाः प्रेरणादानशौण्डवाचिनोददपदेन केवलेन मञ्जूर्वेण च कार्याः । सर्वे० ॥ ९८ ॥

नोदः-प्रेरणं तेन तस्माद् वा दः-पालकः, यः सोऽपि नोददः । यो हि स्वयं परम-पालयन् स्वममुं प्रतिपालयेति परप्रेरणया परं पालयति सोऽपि नोदद इत्युच्यते, ततस्तत्सं० ३०

१ दरिवः । उक्तं च अभि० (का॰ ३, छो॰ २२)-दरिवी दुर्विधो दुःस्थो दुर्गैती निःस्व-कींकटो ।

हे नोदद! अ!-प्राणिन्! इत्यादि विधिना १४ अर्थाः प्रेरणापालकवाचिना नोददपदेन के० नञ्जू० कार्याः। सर्वे०॥ ११२॥

नोदे-प्रेरणे दो-देवो यस्य सोऽपि नोददः। यस्य हि देवोऽपि कार्यावसरे त्वमेवं कुर्विति प्रेरणं करोति एवंविधो यः कोऽपि, अथवा नोदे-प्रेरणे द इव-देव इव यः सः] भ यो हि देववत् प्रेरणां विधत्ते तत्सं० हे नोदद! अ!-प्राणिन्! इत्याद्यर्थाः १४ पूर्ववदन्नापि एतदर्यद्वयवाचिना नोददपदेन के० नञ्पू० कार्याः। सर्वे०॥ १२६॥

ै(नोदः-प्रेरणं तेन तस्मिन् वा दो-दीप्तिर्यस्य सोऽपि नोददः । यो हि परप्रेरणया दीप्तिमानित्यर्थः । तत्सं० हे नोदद! अ!-प्राणिन्! इत्यादि १४ अर्थाः । पुनरपि प्रेरण-दीप्तिवाचिना नोददपदेन के० नञ्जू० कार्याः । सर्वे० ॥ १४० ॥ )

अथ पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह—

#### राजा अ! अनोदद! ते सौख्यम्\* ॥ १४१-६२३ ॥

अनः-शकटं ददातीति अनोदः-शकटदाता तं अनोदं-शकटदातारं प्रति ददातीति अधिक्षेपात् मूल्यं यच्छतीति अनोदद इत्युच्यते । अत्र हि केनचित् शकटार्थिना प्रोक्तं यदुत भो लोकाः ! यो मह्यं शकटं ददाति तस्मै अहं मूल्यं यथायोग्यं दिश्च । ततः केनापि १५ तस्मै शकटं दत्तं ततस्तेनापि तस्य मूल्यं दत्तम्, तस्मात् सोऽनोदद इत्युच्यते, तत्सं० हे अनोदद ! अ !-प्राणिन् ! ते-तुभ्यं राजा-नृपितः सौल्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः शकट-दातृदायकवाचिना अनोददपदेन कार्याः । सर्वे० ॥ १४७ ॥

अनः-शकटं ददातीति अनोदः, तमपि दयते-पाँ त्यतीति अनोददः । अत्रापि केनचित् पथिश्रान्तेन प्रोक्तम्-यो हि मम श्रान्तस्य निपीदनाय शकटं ददाति तमहं याव-रे॰ जीवं पालयामि । यावदहं अयं चाजीवावस्तावदेनं धनधान्यद्रव्याद्यवष्टम्भदानेन निर्वाह-यामि । ततः केनापि दत्तमनः तस्य, ततस्तेनापि स पालितः, तस्मात् सोऽनोदद उच्यते तत्सं० हे अनोदद! अ!-प्राणिन्! ते-तुभ्यं राजा साँख्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः शकट(दातृ)पालकवाचिना अनोददपदेन कार्याः ॥ १५४॥

अनः-शकटं ददातीति अनोदः-शकटदाता, तमप्यनोदं द्यति-खण्डयतीति अनो-रूदः। अत्र हि केनापि कारणेन केनापि राज्ञा इति मर्यादा कृता यदुत यः कोऽपि कस्मैचिदपि शकटं दास्यति तमहं हिनष्यामि, ततोऽवगणिततद्वचनेन केनापि शकटं कस्मैचिद् दत्तं, ततो जातप्रवलकोपेन तेन स मारितः, तस्मात् सोऽप्यनोदद इत्युच्यते, तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! ते तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादि अर्थाः ७ शकटदातृमारक-वाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः। सर्व०॥ १६१॥

९ '१४०' इति ख-पाठः। २ धनुश्चिद्धान्तर्गतः पाठः ख-प्रती नास्ति। ३ 'अत्रापि' इति ख-पाठः। ४ 'पालयते' इसिधिकः ख-पाठः।

अनः-शकटं दयते-पालयति इति अनोदः-शकटपालकः, तं प्रति अर्थाक्षेपात् द्रव्यादि ददातीति अनोददः । अत्रापि मर्यादा कृता-यो मम शकटं पालयति-रक्षति तस्याहं धनादिकं दिया । ततः केनापि शकटं पालितं, ततस्तेनापि तस्य धनादि दत्तं, तत् सोऽप्यनोदद उच्यते, तत्सं० हे अनोदद!। हे अ!-हे प्राणिन्! ते-तुभ्यं इत्यादि ७ अर्थाः । सर्वे० ॥ १६८ ॥

अनः-दाकटं पालयतीति अर्थसामर्थाद् धातूनामनेकार्थत्वाद् वा बलाद् रक्षतीति अनोदः, तमि द्यति-खण्डयति यः सोऽप्यनोददः । अत्र हि केनापि कस्यापि मैन्दिरायां निजशकटं रक्षणाय मुक्तमासीत्, ततः कियत्कालान्तरेण शकटस्वामिना तैत्पार्श्वाच्छकटं याचितं, ततस्तेन जातलोभेन रक्षितं, न तु दत्तम्, ततस्तेन रुष्टेन स मारितः, तस्मात् सोऽप्यनोदद उच्यते, तत्सं० हे अनोदद!। हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः शकटर-१० क्षकमारकवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः। सर्वे०॥ १७५॥

अनः-शकटं द्यति-खण्डयति इति अनोदः, तमिष दयते-पालयतीति अनोददः। अत्रापि केनािष केलिियेण प्रोक्तम्-भो वलिष्ठ! यद्येतत् शकटं निजवलेन भिद्धि (भनिक्षिः) तदाऽहं यावज्जीवं पूर्वोक्तप्रकारेण त्वां पालयािम, ततस्तेन शकटं भग्नं, ततस्तेनािष स पालितः, तस्मात् सोऽप्यनोदद् उच्यते तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः शकटखण्डकपालकवा- १५ चिना अनोदद्वते केवलेन कार्याः। सर्वे०॥ १८२॥

अनः—शकटं द्यति—खण्डयति इति अनोदः—शकटखण्डकः, तमपि द्यति—खण्डय-तीति अनोददः । अत्रापि केनापि शकटप्रियेण निजद्वेपिणं प्रत्युक्तम्—यदि त्वं शकटं भङ्क्ष्यसि तदाऽहं त्वामपि हनिष्यामि । ततस्तेन चितप्रवलप्रकोपेन तच्छकटं भग्नम् । ततस्तेनापि स मारितः, तत्सं० हे अनोदद! । अ!—प्राणिन्! ते—तुभ्यं राजा—नृपतिः २० सौष्ट्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः शकटभञ्जकमारकवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ १८९ ॥

अनः-शकटं ददातीति अनोदः, तस्मै दो-दानं यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद!। हे अ!-प्राणिन्! ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु इत्यादि ७ पूर्ववत् कार्याः। अर्थयोजनादिकमपि स्वयं कार्यम्। सर्वे०॥ १९६॥

अनोदः-शकटदायकः, तस्य तस्मे वा दः-पूजनं यस्य सोऽप्यनोदद इत्युच्यते, तत्सं० हे अनोदद ! इत्यादि ७ अर्थाः पूर्ववत् कार्याः । सर्वे० ॥ २०३ ॥

अनोदः-शकटदायकः स चासौ दः-श्लीणश्च अनोददः तत्सं० हे अनोदद! हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः पूर्ववत् कार्याः । सर्वे० ॥ २१० ॥

१ 'मन्दिरे' इति ख-पाटः। २ 'मन्दिरं मन्दिरा कुटिः' इति श्रीशब्द्रसाकरे (का० ४, श्लो० ३४)। ३ 'पश्चात्' इति ग-घ-पाटः।

अनोदः-सकटदायकः स चासौ दो-दानशौण्डश्च अनोददः, तत्सं० हे अनोदद!। हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः पूर्ववत् कार्याः । सर्वे० ॥ २१७ ॥

अनोदः-शकटदायकः, स चासौ दः-पालकश्च अनोददः, तत्सं० हे अनोदद ! हे अ !-हे प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः शकटदायकपालकवाचिना अनोददपदेन केवलेन केवलेन केवलेन

अनोदः-शकटदायकः, तद्भत् दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद! हे अ !-हे प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः शकटदायकदीप्तिवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ २३१ ॥

अनः-शकटं दयते-पालयतीति अनोदः, तस्मै दो-दानं यस्य सोऽप्यनोददः, १० तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः शकटपालकदानवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः। सर्वे०॥ २३८॥

अनोदाय-शकटपालकाय दः-पूजनं यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद ! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः शकटपालकपूजनवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ २४५ ॥

१५ अनोदः-शकटपालकः, स चासौ दः-क्षीणश्च अनोददः, तत्सं० हे अनोदद! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः शकटपालकक्षीणवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ २५२ ॥

अनोदः-शकटपालकः, स चासौ दो-दानशौण्डोऽनोददः, तत्सं० हे अनोदद ! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः शकटपालकदानशौण्डवाचिना अनोददपदेन केवलेन २० कार्याः । सर्वे० ॥ २५९ ॥

अनोदः-शकटपालक एवंविधः कोऽपि, तद्वद् दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यनोददस्तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः शकटपालकदीप्तिवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ २६६ ॥

अनोदः-शकटखण्डकः, तस्मे दो-दानं यस्य सोऽप्यनोददस्तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः ४५ शकटखण्डकदानवाचिना अनोददपदेन केवछेन कार्याः । सर्वे० ॥ २७३ ॥

अनोदः-शकटखण्डकः तस्मै तस्य तस्मात् तस्मिन् वा दः-पृजनं यस्य सोऽप्य-नोददस्तत्सं० हे अनोदद ! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः शकटखण्डकपूजनवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ २८० ॥

अनोदः-शकटखण्डकः, स चासौ दः-श्लीणः अनोददः, तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ३०७ अर्थाः शकटखण्डकश्लीणवाचिना अनोददपदेन केवछेन कार्याः । सर्वे० ॥ २८७ ॥ अनोदः-शकटलण्डकः स चासी दः-पालकः अथवा तस्य दः-पालकः, तत्सं० हे अनोदद ! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः शकटलण्डकपालकवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ २९४ ॥

अनोदः-शकटखण्डकः कोऽप्येवंविधो बलिष्ठः, तद्भव् दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः शकटखण्डकदीप्तिवा० कार्याः । सर्वे० ॥ ३०१ ॥

अथ पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह—

अनः-शकटं अर्थात् शकटरूपं दैत्यं (तं) द्यति-खण्डयति इति अनोदो-नारायणः। एवं अग्रेऽपि नारायणवाचि अनोदशब्दस्य ब्युत्पत्तिः कार्या । तं दयते-पालयतीति अनोददः अर्थान्नन्दगोकुली । तेन हि बाल्यावस्थायां हरिः पालितो-निजगृहे रक्षितः पुत्रवदिति श्रुतिः। सम्बन्धस्तु शास्त्रान्तरादवसेयः। तत्सम्बोधनं हे अनोदद ! हे अ !-प्राणिन् ! ते- १० तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः नन्दगोकुलिवाचिनाऽनोददपदेन केवलेन कार्याः। अत्र 'अ' इति विशेष्यं(१) पूर्ववद् गण्यम् । ततः तेआदेशस्यावैषम्यम्।सर्वे० ॥३०८॥

अनोदवत्-नारायणवत् दो-दानं यस्य सोऽप्यनोददस्तत्सं० हे अनोदद् ! इत्यादि ७ अर्थाः नारायणदानवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३१५ ॥

अनोदो-नारायणस्तस्य तस्मिन् वा दः-पूजनं यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे १५ अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः नारायणपूजनवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः सर्वे० ॥ ३२२ ॥

अनोदवत्-नारायणवत् दो-दानशौण्डो यः सोऽप्यनोददः, तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः नारायणदानशौण्डवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३२९ ॥

अनोद एव-नारायण एव दो-देवो यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं हे अनोदद ! २० इत्यादि ७ अर्थाः नारायणदेववाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३३६ ॥

अनोदवत्-नारायणवत् दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद! हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः नारायणदीप्तिवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः। सर्वे०॥ ३४३॥

अनोदवत्-नारायण इव ददाति अर्थाद् दानं यच्छतीति अनोददः, एवंविधः २५ कोऽपि दाता, तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः नारायणसमदायकवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३५० ॥

अनोदो-नारायणसद्धद् दयते अर्थाद् दयावत्त्वेन परप्राणान् रक्षतीति अनोददः, तत्सं हे अनोदद्! इत्यादि ७ अर्थाः नारायणपालकवाचिना अनोदद्पदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३५७ ॥

 <sup>&#</sup>x27;अर्थवानं' इति ख-पाठः । अर्थ. ७

अनोदो-नारायणस्तद्वत् द्यति अर्थादरीन् खण्डयतीति सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः पूर्ववत् कार्याः । सर्वे० ॥ ३६४ ॥

पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह—

अः-कृष्णः तद्वन्नोदं-प्रेरणं ददातीति अनोददः, तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्रा-५ णिन्! इत्यादि ७ अर्थाः कृष्णप्रेरणदायकवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । एवम-प्रेऽपि अनोददशब्दस्य यथासम्भवं व्युत्पत्तिः कार्या । सर्वे० ॥ ३७१ ॥

अ:-कृष्णस्तद्वन्नोदं अर्थात् परकृतितरस्काररूपं प्रेरणं द्यति-खण्डयतीति अनो-ददः तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः कृष्णप्रेरणखण्डकवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ ३७८ ॥

अः-कृष्णः तद्वन्नोदं अर्थात् प्रेरणं अर्हत्प्रणीतधर्मोद्यमरूपं दयते-पालयतीति
 अनोददः तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः कृष्णप्रेरणपालकवा चिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ ३८५ ॥

अनोदो-हरिप्रेरणं भो त्वमिदं कार्यं कुर्वित्यादिरूपः, तं ददातीति अनोददः तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरिप्रेरणदायकवाचिना अनोददपदेन के० १५ कार्याः। सर्वे०॥ ३९२॥

अनोदं-हरिप्रेरणं दयते-पालय[ती]ित यः सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरिप्रेरणपालकवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३९९ ॥

अनोदं-हरिप्रेरणं चित-लण्डय[ती]ित यः सोऽप्यनोददः, हर्याज्ञालण्डकः कश्चिदि-त्यर्थः, तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हर्याज्ञालण्डकवाचिना अनोददपदेन के० २० कार्याः । सर्वे० ॥ ४०६ ॥

अनोदेन-हरिप्रेरणेन दो-दानं यस्य सोऽप्यनोददः। यो हि स्वयं दानमददत् हरिप्रेरंणया ददातीति ततस्तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरिप्रेरणदानवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः। सर्वे०॥ ४१३॥

अनोदो-हरियेरणं तेन दः-पूजनं त्विममं पूज्येति पूजास्वरूपं यस्य सोऽनोददः। २५ यो हि स्वयं गुर्वादीनपूजयन्नपि हरियेरणया पूजयतीति तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरियेरणपूजनवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः। सर्वे०॥ ४२०॥

अनोदं-हरिमेरणं तत्र दः-श्रीणः अर्थात् तत्कर्तुमक्षमः, तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरिमेरणश्रीणवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ४२७ ॥

अनोदो—हरिप्रेरणं तेन दो—दानशौण्डो यः सोऽप्यनोददः । यो हि स्वयम-३० दाता सन् हरिप्रेरणया दानशौण्डो भवति तत्सं० हे अनोदद ! इत्यादि ७ अर्थाः हरि-प्रेरणदानशौण्डवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ४३४ ॥

१ 'रणेन यो ददा०' इति ख-पाठः। २ 'पूजारूपं' इति ग-म-पाठः।

अनोदो-हरिग्रेरणं तस्य दः-पालको यः सोऽप्यनोददः, तत्सं हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरिप्रेरणपालकवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ४४१ ॥

अनोदो-हरिप्रेरणं तेन दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अनोदद! इत्यादि ७ अर्थाः हरिप्रेरणदीप्तिवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ४४८ ॥

एवं "अः शिवे केशवे वायौ" (विश्व० श्लो० ५) इत्याद्युक्तत्वात् यथा विष्णुवाचिना ५ अज्ञाब्देन समं पूर्व ३६४(५ ?) अर्थेभ्य आरभ्य ४४८ अर्थान् यावत् ये ८४ अर्थाः कृतास्तथा शिवावाचिना अशब्देनापि ८४ अर्थाः कार्याः । यथा अः-शिवसद्वन्नोदं-प्रेरणं-ददा-तीति अनोददः, तत्सं० हे अनो० हे अ !-हे प्राणिन्! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादिविधिना ८४ अर्थाः पूर्ववत् कार्याः । अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्या । सर्वे० ॥ ५३२ ॥

एवं अहेद्वाचिनाऽपि अदाब्देन समं पूर्ववत् ८४ अर्थाः कार्याः । अः-अहेन् १० तद्वकोदं-प्रेरणं धर्मोपदेशरूपं लोकानां ददातीति अनोददः-अम्बडादिः, तत्सं० हे अनोदद ! हे अ !-हे प्राणिन् ! ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु इत्यादि० सर्वे० ॥ ६१६ ॥

अ:-विधिः तसी तस्य तत्र वा नोदं-प्रेरणं ददाति सोऽप्यनोददः, एवंविधः को-ऽपि । अर्थयोजना स्वयं कार्या तत्सं० हे अनोदद! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणदायकवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ ६२३ ॥

## राजा अ! आ-नोद्-द! ते सौख्यम् ॥ ६२४-७५६ ॥

आ-विधिस्तद्वन्नोदं-प्रेरणं ददातीति सोऽप्यानोददः तत्सं० हे आनोदद! हे अ!-प्राणिन ! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणदायकवा-चिना आनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ ६३० ॥

आवत् नोदं-परकृतं प्रेरणं द्यति-खण्डयति सोऽप्यामोददः तत्सं० इत्यादि ७२० अर्थाः विधिसमप्रेरणखण्डकवाचिना आनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ६३७ ॥

आनोदं-विधिप्रेरणं दयते-पालयतीति सोऽप्यानोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणपालकवाचिना आनोददपदेन के० कार्याः। सर्वे०॥ ६४४॥

आनोदं-विधिप्रेरणं द्यति-खण्डयति सोऽप्यानोददः, विध्याज्ञाविराधक इत्यर्थः, सत्सं० हे आनोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणविराधकवाचिना ३५ आनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ६५१ ॥

आनोदो-विधिप्रेरणं तेन तसाद् वा दो-दानं यस्य सोऽप्यानोददः, यो हि स्वयम-दाता सन् विधिप्रेरणया ददातीति तत्सं० हे आनोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः विधिषेरणदानवाचिना आनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ६५८ ॥

आनोदो-विधिप्रेरणं तेन तस्माद् वा दः-पूजनं यस्य सोऽप्यानोददः, तत्सं० हे ३०

३ 'आचिना' इत्यधिकः ख-पाठक्रिन्तनीयः।

आनोदद ! हे अ !-प्राणित् ! इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणपूजनवाचिना आनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ६६५ ॥

आनोदो-विधिप्रेरणं तेन दो-दानशौण्डो यः सोऽप्यानोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणदानशौण्डवाचिना आनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ६७२ ॥

अानोदस्य-विधिप्रेरणस्य दः-पालकः सोऽप्यानोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः विधि-प्रेरणपालकवाचिना आनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ ६७९ ॥

आनोदो-विधिप्रेरणं तेन दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यानोददः तत्सं॰ इत्यादि ७ अर्थाः विधिप्रेरणदीप्तिवाचिना आनोददपदेन के॰ कार्याः । सर्वे० ॥ ६८६ ॥

एवं आचार्यवाचिना आशब्देनापि समं ब्रह्मवाचिआशब्दवत् ७० अर्थाः कार्याः । १० आ-आचार्यस्तद्वन्नोदं-प्रेरणं धर्मोपदेशरूपं ददातीति आनोददः, तत्सं० हे आनोदद! हे अ !-प्राणिन् ते-तुभ्यं राजा-नृपितः सौख्यं ददातु इत्यादि । सर्वे० ॥ ७५६ ॥

अध पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह-

### राजा अ! अनोदद! ते सीस्यम् ॥ ७५७-२१४७५ ॥

नोदनं नोदः-प्रेरणं, न नोदः अनोदः, तेन अनोदेन ददातीति अनोददः। यो १५ हि प्रेरणमन्तरेण स्वयमेव दानादि ददातीति तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! ते- तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः पूर्ववदत्रापि अप्रेरणदायकवाचिना अनोददशब्देन केवलेन कार्याः। सर्वे०॥ ७६३॥

एवं अनोदेन-घेरणमन्तरेण दयते-परान् पालयतीति सोऽप्यनोददः, तत्सं० हे अमोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः अप्रेरणपालकवाचिना अनोददपदेन २० केषछेन कार्याः । सर्वे० ॥ ७७० ॥

अनोदेन-प्रेरणाभावेन द्यति-शत्रून् खण्डयतीति अनोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः अप्रैरणखण्डकवाचिना अनोदपदेन के० कार्याः सर्वे० ॥ ७७७ ॥

अनोदेन-प्रेरणाभावेन दो-दानं यस्य सोऽप्यनोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः अप्रे-रणदानवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ७८४ ॥

२५ अनोदेम-प्रेरणमन्तरेण दः-पूजनं यस्य सोऽप्यनोददः तत्सं० **इ**त्यादि ७ <mark>अर्थाः</mark> अप्रेरणपूजनवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः । सर्वे० ॥ ७९१ ॥

न विद्यते नोदः-प्रेरणं यस्य यस्मिन् वा सोऽप्यनोदः, स चासी दः-क्षीणश्च अनोददः तत्सं॰ इत्यादि ७ अर्थाः अप्रेरणश्चीणवाचिना अनोददपदेन केवलेन कार्याः सर्वे० ॥ ७९८ ॥

३० अनोदेन-प्रेरणमन्तरेण दो-दामशीण्डी यः सोऽप्यनोददः इत्यादि ७ अर्थाः अप्रेरण० कार्याः । सर्वे० ॥ ८०५ ॥

अनोदः-प्रेरणाभावस्तेन दः-पालकः अनोददः, तत्सं० हे अनोदद! हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः प्रेरणाभावपालकवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ८१२ ॥

अनोदः-प्रेरणारहितः स चासौ दः-पालकः अनोददः तस्तं० इत्यादि ७ अर्थाः प्रेर-णारहितपालकवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः ॥ ८१९ ॥

अनोदे-अप्रेरणे दो-दीप्तिर्थस्य सोऽप्यनोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः अप्रेरण-५ दीप्तिवाचिना अनोददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ८२६ ॥

पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह-

## (राजा अ! आ-नोद-द! ते सौख्यम्।)

आ-सामस्त्येन नोदे नोदेन नोदनात् वा दो-दानं यस्य सोऽप्यानोददः तत्सं० हे आनोदद! हे अ!-प्राणिन्! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौस्यं ददातु इत्यादि ७ अर्थाः १० कार्याः। अर्थयोजनाऽपि सर्वत्र स्वयमेव कार्या। सर्वे०॥ ८३३॥

आ-सामस्त्येन नीदात् नोदे वा दः-पूजनं यस्य सोऽप्यानोददः तत्सं॰ इत्यादि ७ अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ ८४० ॥

आ-सामस्त्येन नोदे-प्रेरणे दः-क्षीणः आनोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ ८४७ ॥

आ-सामस्त्येन नोदे-प्रेरणे दो-दानशौण्डो यः सोऽप्यानोददः तत्सं ॰ इत्यादि ७ अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ ८५४ ॥

आ-सामस्त्येन नोदे-प्रेरणे दो-देव इव यः सोऽप्यानोददः तत्सं० इत्यादि ७ अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ ८६१ ॥

आ-सामस्त्येन नोदे नोदेन वा दो-दीप्तिर्यस्य सोऽप्यानोददः तत्सं० इत्यादि ७२० अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ ८६८ ॥

पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह-

(अनोदं) अप्रेरणं-प्रेरणारहितं दं-कलत्रं यस्य सोऽप्यनोददः तत्सं० हे अनोदद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ७ अर्थाः कार्याः । सर्वे० ॥ ८७५ ॥

एते अर्थाः नोदद-अनोदद-आनोददपदैर्नानार्थवाचकैर्जाताः॥

अथ ददाददपदाभ्यामर्थानाह—

## (राजानः अ ! दद् ! ते सौख्यम् ।)

दं-दानं ददातीति ददो-दाता तत्सं० हे दद! हे अ!-प्राणिन्! राजानी-नृपाः ते-तव सौख्यं ददतामिति शेषः इत्याशीर्वचनम् । एवमग्रेऽपि सर्वत्र यथाऽवसरं ददपदस्य ब्युत्पत्तिः कार्या । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ १ ॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ३०

१ 'नोदेन नोदात्' इति फ-पाठः ग-घ-पाठस्तु 'नोदमात् नोदेम वा ।

ते-तुभ्यं राजानो-नृपाः सौरूयं ददतामिति बन्धुवचनम् ॥२॥ हे दद! हे अ !-प्राणिन् ! ते-त्वया राजानो नृपाः सौरूयं नीयन्तां इति क्रियापदमर्थाक्षेपात् सर्वत्र प्राह्मम् । समर्थनयुक्तिः पूर्वोक्ता स्मरणीया ॥ ३॥ हे दद! हे अ !-प्राणिन् ! ते-तव राजानो-भव-दीयनृपाः सौरूयं ददतामिति होषः ॥ ४॥ हे दद! हे अ !-प्राणिन् ! ते राजानो-नृपाः ५ सौरूयं प्राप्तवन्तु इत्यप्याज्ञीर्वचनम् ॥ ५॥

(राजा नः अ! दद! ते सौख्यम्।)

हे दद! हे अ!-प्राणिन्! नः-असाभिहेंतुभूतैः राजा ते-तव सौख्यं ददातु ॥ ६ ॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-तव राजा-त्वदीयो नृपः सौख्यं प्रामोतु इत्यप्या- शिवंचनम्। कैः कृत्वा? नः-असाभिः सेवकभूतैरिति गम्यम् ॥ ७ ॥ हे दद! ते-तव १ राजा नः-असम्यं सौख्यं ददातु ॥ ८ ॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-त्वया नः-वयं सौख्यं नीयामहे। किं० (त्वया)? 'राजा' नृपेण। व्युत्पत्तिः पूर्ववत् कार्या ॥६॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-तव राजा नः-असमत् सौख्यं प्रामोतु ॥१०॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-तव राजा नः-असमाकं सौख्यं करोत्विति शेषः॥ ११ ॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-त्वया नः-असमाकं सौख्यं दातव्यमिति शेषः। विं० त्वया? 'राजा' नृपेण॥ १२ ॥ वे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-त्वया नः-असमाकं सौख्यं कर्तव्यम्। किं० त्वया? 'राजा' नृपेण॥ १२ ॥ वे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-त्वया नः-असमत् सौख्यं प्राप्यताम्। किं० त्वया? 'राजा' नृपेण॥ १३ ॥ हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ते-त्वया नः-असमत् सौख्यं प्राप्यताम्। किं० त्वया? 'राजा' नृपेण॥ १४ ॥

हे दद! हे अ!-प्राणित्! ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु किं० राजा ? 'नः' बुद्धः । ब्युत्पस्यादि सर्व पूर्ववत् । "नः पुनर्वन्धबुद्धयोः" इत्येकाक्षरनाममाला ॥ १ ॥ हे दद! हे अ!- प्राणित्! ते-तव राजा सौख्यं ददातु । किं० राजा ? 'नः' अवगततत्त्वः ॥ २ ॥' हे दद! हे अ!- प्राणित्! ते-तव राजा-त्वदीयनृपः सौख्यं ददातु । किं० राजा ? 'नो' बुद्धः ॥ ४ ॥ एवं नञ्समासपूर्वेणापि अनशब्देनार्थचतुष्टयं पूर्ववत् कार्यम् । यथा-हे दद! ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु । किं० राजा 'अनः' अबुद्धः-अनवगततत्त्वः, मूर्ख इति यावत् । अर्थयो-जनादिकमपि सर्वं स्वयं कार्यम् ॥४॥ सर्वं पूर्वोक्तमीलने ॥२२॥ हे दद! हे अ!-प्राणित्! २५ ते-तुभ्यं राजा सौख्यं ददातु । किं० राजा ? 'अनः' वन्धनरहितः । एवं पूर्ववदत्रापि ४ अर्थाः कार्याः ॥४॥ जाताः ॥ २६ ॥ हे दद! हे अ!-प्राणित्! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु । किं० राजा ? 'अनः' । "नकारः कीर्तितो ज्ञाने" इत्यादि ( श्रीवरुचिकृते एकाक्षरिनघण्टके श्लो० २२) वचनात् ज्ञानरहितो जड इति यावत् । इत्यादि ४ अर्थाः पूर्ववदत्रापि कार्याः । पूर्वोक्तमीलने ॥ ३० ॥ एवं नञ्समासपूर्वेणापि दानदायकः वाचिना ददपदेन समं ३० कार्याः । अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्या । ब्युत्पस्यादि पूर्ववत् ।

३ तृतीयार्थानिदेशात् प्रतिभाति बदुतात्र पाठप्रपातः, परन्तु एतदाश्चर्यकारि बत् प्रतिचतुष्ट्येऽप्येवम् ।

२ इत्यादिशब्देन 'नः श्रुतेऽपि परिकीर्तितः' इति ज्ञायते ।

३ 'पूर्वोक्तितो ज्ञाने मीछने' इति ख-पाठः, 'पूर्वोक्तनो ज्ञाने मीछने' इति ग-पाठः।

यथा है दद! हे अ!-प्राणिन्! राजानो-नृपाः ते-तव सौख्यं ददतामित्यादि ३० अर्थाः पूर्वोक्तरीत्या कार्याः । पूर्व३०मीलने जाताः ॥ ६०॥

पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह—

दं-पूजनं ददातीति ददः-धातूनामनेकार्थत्वात् पूजाकारकः अर्थाजिनप्रतिमादि-पूजाकृत् कोऽपि भव्यजीवः तत्सं० हे दद! अ!-प्राणिन्! राजानो-नृपाः ते-तव सौख्यं ५ ददतामित्यादि ६० अर्थाः पूर्ववदत्रापि पूजनदायकवाचिना ददपदेन केवलेन नञ्समास-पूर्वण च कार्याः। अर्थयोजनाऽपि स्वयं कार्या। सर्वे०॥ १२०॥

दो-दानशौण्डस्तद्वद् ददातीति ददः तत्सं० हे दद! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ६० अर्थाः दानशौण्डदायकवाचिनाऽपि ददपदेन केवलेन नञ्पूर्वकेण (च) कार्याः । सर्वे० ॥ देभ्यो-देवेभ्यो ददाति अर्थात् बल्यादि यच्छतीति ददः, तत्सं० हे दद! हे अ !-प्राणिन् ! १० इत्यादि ६० अर्थाः देवदायकवाचिना ददपदेन के० नञ्० कार्याः । सर्वे० ॥ २४० ॥

देन-दीस्या दानादि ददातीति ददः, तत्सं० हे दद! हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ६० अर्थाः दीप्तिदायकवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ३०० ॥

दान्-क्षीणान् दयापरत्वात् दयते-पालयतीति यः सोऽपि ददः, तत्सं॰ हे दद! हे अ !-प्राणिन्! (इत्यादि) ६० (अर्थाः) क्षीणपालकवाचिना ददपदैन (केव०) नञ्पूर्वेण च १५ कार्याः। सर्वे० ॥ ३६० ॥

दान्-दानशोण्डान् ददते-पालयति यः सोऽपि ददः-कोऽपि सुराजा तत्सं • इत्यादि ६० अर्थाः दानशोण्डपालकवाचिना ददपदेन के • नञ्पू • कार्याः । सर्वे • ॥ ४२० ॥

दं-कलत्रं दयते-पालयति यः सोऽपि ददः, तत्सं० हे दद! हे अ!-प्राणिन्! इत्यादि ६० (अर्थाः) कलत्रपालकवाचिना ददपदेन केवलेन० कार्याः। सर्वे० ॥४८०॥ २०

दं-दानं द्यति-खण्डयति इति ददः अर्थाद् दाननिषेधकः कोऽपि पापमितः, तत्सं । हे दद! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ६० अर्थाः दाननिषेधकवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ५४० ॥

दं-पूजनं द्यति-खण्डयति सोऽपि ददः अर्थाद् भगवत्पूजानिषेधकः पापिष्ठः कश्चित्, तत्सं० हे दद ! हे अ !-प्राणिन् ! इत्यादि ६० अर्थाः पूँजननिषेधकवाचिना ददपदेन के० २५ नञ्जू कार्याः । सर्वे० ॥ ६०० ॥

दान्-श्लीणान् द्यति-खण्डयति सोऽपि ददः, कोऽपि महानिर्दयोऽतीव पापिष्ठः, तत्सं० हे दद! हे अ!-प्राणिन्! ६० अर्थाः श्लीणखण्डकवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ६६० ॥

दान्-दानशोण्डान् द्यति-खण्डयति यः सोऽपि ददः अर्थाद् यः कोऽपि सु(कु)राजा ३०

१ 'पूजानिषेधकः' इति ग-म-पाठः।

दानशौण्डान् जनान् विद्योक्य दण्डयति इति स हि दद उच्यते तत्सं हे दद! इत्यादि ६० (अर्थाः) दानशौण्डखण्डकवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः। सर्वे० ॥७२०॥

दं-दीप्तिं अर्थात् परेषां द्यति-सण्डयति इति सोऽपि ददः, तत्सं० हे दद! इत्यादि ६० अर्थाः दीप्तिसण्डकवाचिना ददपदेन के० नज्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ७८० ॥

दो-देवसद्धदरीन् द्यति-सण्डयतीति ददः, तत्सं० हे दद! इत्यादि ६० अर्थाः देव(वत्)सण्डकवाचिना ददपदेन के० नञ्जू० कार्याः। सर्वे०॥८४०॥

दं कलत्रं द्यति -खण्डयति सोऽपि ददः -स्त्रीघातकारकोऽधमः, तत्सं॰ हे दद! इत्यादि ६० अर्थाः स्त्रीमारकददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ९०० ॥

दस्य-दानस्य दो-दानं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० हे दद! इत्यादि ६० अर्थाः दान-१० दानवाचिना ददपदेन के० नञ्गू० कार्याः । सर्वे० ॥ ९६० ॥

दो-दानं तेन दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० हे दद! हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ६० अर्थाः दानपूजनवाचिना ददपदेन के० नञ्जपू० कार्याः । सर्वे ॥ १०२० ॥

दे-दाने दः-क्षीणः ददः, दानं दातुमसमर्थ इत्यर्थः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दानश्रीणवाचिना ददपदेन के० नञ्जू कार्याः । सर्वे० ॥ १०८० ॥

१५ दे-दाने दो-दानशौण्डो यः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दानदान-शौण्डवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ११४० ॥

दस्य-दानस्य दः-पालकः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दानपालकवा-चिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १२०० ॥

दे-दाने द इव-देव इव यः सोऽपि ददः, यो हि दानावसरे देव इवोदारिचत्तो २॰ भवति तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दानदेववाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १२६०॥

दो-दानं तेन तत्र वा दो-दीष्ठिर्यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० हे दद! हे अ !-प्राणिन्! इत्यादि ६० अर्थाः दानदीष्ठिवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १३२० ॥

दः-पूजनं पूजा तस्य दो-दानं यस्य यस्माद् यस्मिन् वा सोऽपि ददः, तत्सं० २५ इत्यादि ६० अर्थाः पूजनदानवाचिना ददपदेन केवलेन नञ्पू० कार्याः। सर्वे० ॥१३८०॥

दे-पूजने दः-श्वीणो यः सोऽपि ददस्तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पूजनश्रीणवाचिना ददपदेन के० नञ्जू० कार्याः । सर्वे० ॥ १४४० ॥

देन-कलत्रेण सह दः-श्रीणः ददः। यस्य हि स्त्रिया समं अतितीत्रं कामं भुजा-नस्य देहः श्रीणस्तत्सं० हे दद! इत्यादि ६० अर्थाः कलत्रश्रीणवाचिना ददपदेन के० ३० नञ्पू० कार्याः। सर्वे०॥ १५००॥ देन-पूजनेन उपलक्षितो दो-दानशीण्डः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पूजनदानशीण्डवाचिना ददपदेन के० नञ्जू कार्याः । सर्वे० ॥ १५६० ॥

दस्य-पूजनस्य दः-पालकः ददः, तत्सं० इत्यादि ६० (अर्थाः) पूजनपालकवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १६२० ॥

दः-पूजनं तेनोपलक्षितो दो-देवो यस्य सोऽपि ददः, तत्सं॰ इत्यादि ६० अर्थाः ५ पूजन॰ कार्याः । सर्वे० ॥ १६८० ॥

देन-पूजनेन दो-दीप्तिर्यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पूजनदीप्ति-षाचिना ददपदेन के० नञ्गपू० कार्याः । सर्वे० ॥ १७४० ॥

देभ्यः-क्षीणेभ्यो दो-दानं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं १ इत्यादि ६० अर्थाः क्षीण-दानवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १८०० ॥

दं-कलत्रं तसी तस्य तस्मिन् वा दो-दानं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः कलत्रदानवाचिना ददपदेन के० नज्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १८६० ॥

दं-श्रीणं दं-कलत्रं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः श्रीणकलत्रवाचिना ददपदेन के० नञ्पूर्व० कार्याः । सर्वे० ॥ १९२० ॥

दानां-श्रीणानां दः-पृजनं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः श्रीणपूजन-१५ वाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ १९८० ॥

दानां-श्रीणानां दः-पालकः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः श्लीणपालक-वाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २०४० ॥

दः-श्लीणः दो-दीप्तिर्यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः श्लीणदीप्तिवाचिना ददपदेन के० नञ्जपू० कार्याः । सर्वे० ॥ २१०० ॥

दवत्-दानशौण्डवत् दो-दानं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दान-शौण्डदानवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २१६० ॥

दस्य-दानशौण्डस्य दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दान-शौण्डपूंजनवाचिना ददपदेन के० नज्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २२२० ॥

दो-दानशौण्डः स चासौ दः-श्रीणः ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः कार्याः । २५ सर्वे० ॥ २२८० ॥

दो-दानशीण्डस्तस्य दः-पालकः यः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दान-शीण्डपालकवाचिना ददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ २३४० ॥

दवत्-दानशीण्डवत् दो-दीधिर्यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दान-भौण्डदीधिवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २४०० ॥

१ पुजाबाचिना इति घ-पाठः। अर्थे. ८

दः-पालकः तैसौ दो-दानं वस्य सोऽपि ददः, तत्सं॰ इस्वादि ६० अर्थाः पालक-दानवाचिना ददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ २४६० ॥

दस्य-पालकस्य दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पालक-पूजनवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २५२० ॥

दः-पास्रकः स चासौ दः-भ्रीणश्च ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पास्रकश्रीण-वाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २५८० ॥

दः-पालकः स चासौ दो-दानशौण्डश्च ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पालक-दानशौण्डवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २६४० ॥

दः-पालकः दो-देवो यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पालकदान-१• वाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २७०० ॥

दं-पालकं दं-कलत्रं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः कार्याः। सर्वे०॥ २७६०॥

दः-कोऽपि पालकः तद्भद् दः-दीप्तिर्थस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः पालकदीप्तिवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २८२० ॥

१५ दाय-देवाय दो-दानं यस्य सोऽपि ददः, कोऽपि देवभक्त इत्यर्थः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः देवदानवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २८८० ॥

दानां-देवानां दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः देवपूजन-षाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ २९४० ॥

दवत्-देववत् अर्थात् वैश्रमणदेववत् दो-दानशौण्डो यः सोऽपि ददः। अत्र
१० वैश्रमणदेवोपमा च दानशूरत्वात्। स हि दानशूरो भवति। यदुक्तं श्रीस्थानाङ्गसूत्रे
चतुःस्थानके-''चैत्तारि सूरा पन्नत्ता। तं जहा-स्वंतिसूरा १ तबसूरा २ दाणसूरा ३ जुद्धसूरा ४; स्वंतिसूरा अरिहंता, तवसूरा अणगारा, दाणसूरा वेसमणा, जुद्धसूरा वासुदेवा" इत्यादि। तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः देवदानशौण्डवाचिना ददपदेन के० नञ्जू० कार्याः। सर्वे०॥ ३०००॥

र्षे दानां-देवानां दः-पालकोऽर्थादिन्द्रः,अथवा दो-देवो दः-पालको **बस्य सोऽपि ददः,** तस्तं श्रह्मादि ६० अर्थाः देवपालकवाचिना ददपदेन के० नञ्**पू० का**र्याः सर्वे० ॥३०६०॥

१ 'तस्मिन्' इति ग-घ-पाठः । २ 'पाछकः तस्मै दो' इति क-पाठः ।

३ छाया---

चत्वारः श्रूराः प्रज्ञसाः, तद्यथा-क्षान्तिश्रूराः तपःश्रूराः कृतश्रूराः युद्धश्रूराः । क्षान्तिश्रूरा अर्द्धन्तः, तपः-श्रूरा अनगाराः, दानश्रूरा वैअसणाः, युद्धश्रूरा वासुदेवाः ।

दो-देवसाद्धत् दो-दीप्तिर्यस्य सोऽपि ददः, तत्सं हे दद !-हे अ !-प्राणिन् इस्यादि ६० अर्थाः देवदीप्तिवाचिना ददपदेन के० कार्याः । सर्वे० ॥ ३१२० ॥

देन-दीत्या दो-दानं सोऽपि ददः, तत्सं॰ इत्यादि ६० अर्थाः दीप्तिदानवाचिना ददपदेन के॰ नञ्पू॰ कार्याः । सर्वे॰ ॥ ३१८० ॥

देन-दीत्या दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः। यो हि देवादिपूजां कुर्वन् दीप्तिमान् ५ भवति सोऽपि ददः इत्यादि ६० अर्थाः दीप्तिपूजनवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः। सर्वे०॥ ३२४०॥

देन-दीश्या दः-श्लीणः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दीष्ठिपूजनवाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे० ॥ ३३०० ॥

देन-दीत्या उपलक्षितो दो-दानशौण्डो यः सोऽपि ददः, तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः १० दीप्तिदानशौण्डवाचिना ददपदेन के० नञ्जूवेण च कार्याः । सर्वे० ॥ ३३६० ॥

देन-दीऱ्या दो-देवो यः सोऽपि ददः । यो हि दीस्या कृत्वा देव इव दृश्यते तत्सं० इत्यादि ६० अर्थाः दीप्तिदेववाचिना ददपदेन के० नञ्पू० कार्याः । सर्वे०॥ ३४२०॥

अत्र पूर्वोक्तेषु सर्वेषु अर्थेषु तृतीया-चतुर्थी-प्रथमा-पञ्चमीविभक्तिबहुवचनेषु असम्बन्ध-१५ व्यस्य नसादेशो विज्ञेयः। यदुक्तं श्रीकालापकमहाव्याकरणे—"युष्मदस्मदोः पदं पदात् पष्टीचतुर्थीद्वितीयासु वस्तसी युष्मदस्मदोः पदं पदात् परं पष्टीचतुर्थीद्वितीयासु बहुत्वे निष्पन्नं यथासङ्ख्यं वस्तसावित्येतावादेशो वा प्राप्तोति। पुत्रो युष्माकं पुत्रोऽस्माकं, पुत्रो वः पुत्रो नः। पुत्रो युष्माकं पुत्रोऽस्मानं, पुत्रो वः पुत्रो नः। पुत्रो युष्मानं पुत्रोऽस्मान्, पुत्रो वः पुत्रो नः। युष्मदस्मदोरिति किम् १ पुत्रस्तेषां स्वामी। पदादिति किम् १ युष्माकं २० अस्माकम्। तथाऽत्र स्त्रे षष्टी-चतुर्थी-द्वितीयास्विति व्यतिक्रमनिर्देशात् कचित् पश्चमी-तृतीया-प्रथमास्वपि वस्तसादयो भवन्ति। तथा च विष्णुवार्तिके—

"प्रथमायां तृतीयायां, पश्चम्यां चापि साधितम् । प्राप्तोति युष्मदादीनां, वस्तसादीन् पदं क्वित् ॥ १ ॥" यथा—"एकं दृष्ट्वा धनुःपाणिं, मानुषं समुपस्थितम् । राजसं बलमुत्सुज्य, किं वो मीता इव स्थिताः ? ॥ १ ॥" इदं राचणवाक्यम् । अत्र वो यूयमित्यर्थः ।

"श्रुतं वश्चित्रगुप्तस्य, भाषितं मनसः प्रियम्।"

१ 'करणेषु' इति ग-घ-पाठः । २ 'राक्षसं' इति ग-घ-पाठः ।

[ अर्थाः १-४६ ]

अत्र वो युष्माभिरित्यर्थः । एवमग्रेऽपि-

"गेये फेन विनीतौ वां, कस्य चेयं कवेः कृतिः। इति राज्ञा स्वयं पृष्टौ, तौ वाल्मीकमशंसतुः॥"

, अत्र वां युवामित्यर्थः । अत्रोक्ते कर्मणि प्रथमा ।

"देशे विचरतस्तस्य, लक्षणानि निबोध मे ।" इति ।

अत्र मे इति मत्सकाशादित्यर्थः । इति पश्चमी" । अत्र यद्यपि उदाहरणे युष्मच्छद्धस्य वसादेश एव तथापि तद्वत् अस्मच्छद्धस्यापि नसादेशो विज्ञेयः । तथा अनेनैव सूत्रबलेनासमच्छद्धस्यापि तृतीयैकवचने ते इत्यादेशः समर्थनीयः । एवं सर्वत्र यथासम्भवं समर्थना विषया । सर्वे० ॥ ३४२० ॥

१० एवं यक्षवाचकस्य सूर्यवाचकस्य च राजन्दाब्दस्यार्थाः कार्याः । तत एते ४२९५ अर्थाः पञ्चवारं गुणिताः जाताः २१४७५ ॥

अथ पुनर्री प्रकारान्तरेण अर्थानाह—

## राज-आनः अ ! दद ! ते सौख्यम् ॥१-६॥

हे दद !-हे दानदायक ! हे अ !-प्राणिन् ! राज्ञः आनो-मुखश्वासो राजानः-राज१५ मुखश्वासः ते-तुभ्यं सौख्यं-सुखं ददातु । अर्थयोजना स्वयं कार्या ॥ १ ॥ हे अ ! -हे
प्राणिन् ! हे दद !-हे दानदायक ! राजानो-राजमुखश्वासः ते-तव सौख्यं दत्ते ॥ २ ॥
हे अ !-हे प्राणिन् ! हे दद !-हे दानदायक ! ते-तव राजानो-भवत्रृपमुखश्वासः सौख्यं
दत्ताम् , ममेति शेषः । राज्ञा समं मम संयोगो भवत्विति शेषः । इदं नृपपार्श्ववित्तेसेवकजनं प्रति कामातुरायाः कामिन्या वचनम् ॥ ३ ॥ राज्ञः आनः-प्राणः बलमिति यावत्
२० राजानो-राजप्राणः हे अ !-हे प्राणिन् ! हे दद !-हे दानदायक ! ते-तुभ्यं सौख्यं
ददातु । यावद् राजा जीविति तावत् त्वं सुखी भवेत्यर्थः । इदं दानदायकं राजोपंजीविनं
सेवकविशेषं प्रति निजवन्धुजनवचनम् इत्यादि ३ अर्थाः राजमुखश्वासवाचिराजन्शब्दवदत्रापि राजप्राणवाचिराजानःशब्दस्य ददपदेन समं कार्याः । सर्वे० ॥ ६ ॥

#### राज-आ नः ! दद् ! ते सौख्यम् ॥ १-४६॥

राजिभः-नृषैः कृत्वा आ-शोभा येषां ते राजाः-राजसेव्याः केचन महापुरुषाः हे नः !-हे नर ! हे दद !-हे दानदायक ! ते-तुभ्यं ते-तव वा सौख्यं ददतामित्या-शिर्वचनम् ॥ १-२ ॥ ते राजाः नः-अस्माकं १ अस्मभ्यं २ वा सौख्यं ददतामित्याशी-र्वचः । जाताः ४ ॥ एवं नञ्पूर्वेण ददपदेनापि ४ अर्थाः कार्याः । जाताः ८ ॥ पूर्व ६ षद् मीलने जाताः १४ ॥ "ऋशब्दः पावके सूर्ये, धर्मे दाने धने पुमान्" इति (विश्वशम्भु०

१ 'राजाऽऽभच्याः' इति ग-घ-पाठः । २ '३५४२' इति ग-पाठः । ३ '०षसेविनं' इति ग-घ-पाठः ।

श्लो० ११) उक्तत्वात् अरं-धर्म १ दानं २ धर्न ३ सूर्य ४ आ-सामस्त्येन अजन्ति-गच्छन्ति 'गत्यर्थानां ज्ञानार्यत्वात्' प्राप्तवस्तीति रखे कृते राजाः-धर्मिष्ठाः १ गुणिनः २ पुण्याद्ध्याः ३ सूर्यसेवकाश्च ४ हे नः !-हे नर ! हे दद !-हे दानदायक ! ते-तुभ्यं १ तव २ वा सौख्यं ददताम् । ततः ॥ ८ ॥ एवं ते राजाः धर्मिष्ठादयः चत्वारः नः-असम्यं १ अस्माकं २ वा सौख्यं ददताम् । एतेऽपि ८ पूर्व ८ मीलने १६ ॥ एवं नञ्जपूर्वेणापि ५ ददपदेन समं १६ अर्थाः कार्याः । जाताः ३२ ॥ पूर्व १४ मीलने जाताः ४६ ॥

## राजा ओं नः ! दद् ! ते सौख्यम् ॥

आ-धर्मः । किंविशिष्टः ? राजा-रक्षको दीप्यमानो वा । ब्युत्पस्यादि पूर्ववत् । हे नः !-हे नर ! हे दद ! ते-तुभ्यं १ तव २ वा सौख्यं ददातु २ । एवं नञ्पूर्वेणापि दद-पदेन २ अर्थी कार्यो । जाताः ४ । एवं अः-अर्हन् । किं० ? 'राजा' स्वामी इत्यादि । प्रकारेणापि ४ अर्थाः कार्याः । जाताः ८ ॥ एवं राजाः-सिद्धाः ब्युत्पस्यादि पूर्ववत् इत्यादि प्रकारेणापि ४ अर्थाः कार्याः । जाताः १२ ॥ एवं आ-आचार्यः । किं० ? 'राजा' रक्षकः इत्यादि प्रकारेणापि ४ अर्थाः कार्याः । जाताः १६ ॥ पूर्व४६मीलने जाताः ६२ अर्थाः ॥ आ (अः ?)-सूर्यः । किं० ? 'राजा' स्वामी दीप्यमानो वा । हे नः !-हे नर ! हे दद !- दानदायक ! ते-तुभ्यं १ तव २ वा सौख्यं ददातु २ । एवं अददपदेनापि समं २, १५ एवं ४ । सर्वे० ॥ ६६ ॥ एवं अ:-कृष्णः । किं० ? 'राजा' इत्यादिप्रकारेण पूर्ववत् ४ अर्थाः कार्याः । एवं अ:-ईश्वरः । किं० ? 'राजा' इत्यादिप्रकारेण ४ । जाताः ७० ॥ एते ७० अर्थाः दानदायकददपदेन केवलेन नञ्समासपूर्वेण च जाताः ।

एवं दं-पूजनं पूजां दैदातीति ददः ॥ १ ॥ दो-दानशौण्डसद्वत् ददातीति ददः ॥ २ ॥ देम्यो-देवेभ्यो देंदातीति ददः ॥ ३ ॥ देन-दीह्या देंदातीति ददः ॥ ४ ॥ दान् २० -श्रीणान् दयते-द्यापरत्वात् पालयतीति ददः ॥ ५ ॥ दान्-दानशौण्डान् दयते-पालयतीति ददः ॥ ६ ॥ दं-कलत्रं दयते-पालयतीति ददः ॥ ७ ॥ दं-दानं चिति-खण्डयतीति ददः ॥ ८ ॥ दं-पूजनं चिति-खण्डयतीति ददः ॥ ९ ॥ दान्-श्रीणान्-चिति खण्डयतीति ददः ॥ १० ॥ दान्-दानशौण्डान् चिति-खण्डयतीति ददः ॥ ११ ॥ दं-दीप्तं चिति-खण्डयतीति ददः ॥ १२ ॥ दो-देवसतद्वत् चिति-अरीन् खण्डयतीति ददः ॥ ११ ॥ दं-दीप्तं चिति-खण्डयतीति ददः ॥ १४ ॥ दस्य-दानस्य दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ १५ ॥ दो-दानं तेन दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः ॥ १६ ॥ दे-दाने दः-श्रीणो यः सोऽपि ददः ॥ १७ ॥ दे-दाने दो-दानशौण्डो यः सोऽपि (ददः) ॥ १८ ॥ दस्य-दानस्य दः-पालकः सोऽपि ददः ॥ १९ ॥ दे-दाने द इव-देव इव यः सोऽपि ददः ॥ २० ॥ दो-दानं तेन तत्र वा दो-दीप्तर्यस्य सोऽपि ददः ॥ २१ ॥ ३० दः-पूजनं तस्य दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ २० ॥ दो-दानं तेन तत्र वा दो-दीप्तर्यस्य सोऽपि ददः ॥ २१ ॥ ३० दः-पूजनं तस्य दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ २० ॥ दो-दानं तेन तत्र वा दो-दीप्तर्यस्य सोऽपि ददः ॥ २१ ॥ ३० दः-श्रीणो यः सोऽपि

१ 'मः' इत्यपि सम्भवति । २ 'भ' इति क-पाठः । ६-५ 'ददतीति' इति क-स्न-पाठः ।

₹ 0

ददः ॥ २३ ॥ देन-कलन्रेण सह दः-श्रीणः सोऽपि ददः ॥ २४ ॥ देन-पूजनेन एपक-क्षितो दो-दानशौण्डो यः सोऽपि ददः ॥ २५ ॥ दस्य-पूजनस्य दः-पालकः सोऽपि ददः ॥ २६॥ देन-पूजनेन उपलक्षितो दो-देवो यस्य सोऽपि ददः॥ २७॥ देन-पूजनेन दो-इीिर्िश्य सोऽपि ददः ॥ २८ ॥ देभ्यः-क्षीणेभ्यो दो-दानं यस्य सोऽपि ददः भ॥ २९॥ दं-कलत्रं तसी दो-दानं यस्य सोऽपि ददः॥ ३०॥ दं-श्रीणं दं-कलत्रं यस्य सोऽपि ददः ॥ ३१ ॥ दानां-क्षीणानां दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः ॥ ३२ ॥ दानां-श्रीणानां दः-पालको यः सोऽपि ददः ॥ ३३ ॥ दः-क्षीणः दो-दीप्तिर्यस्य सोऽपि ददः ॥ ३४ ॥ दवत्-दानशौण्डवत् दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ ३५ ॥ दस्य-दानशौण्डस्य दः-पूजनं यस सोऽपि ददः ॥ ३६ ॥ दो-दानशौण्डः स चासौ दः-श्लीणः सोऽपि ददः १०॥ २७॥ दो-दानशौण्डसास्य दः-पालकः सोऽपि ददः ॥ ३८॥ दवत्-दानशौण्डवत् दो-दीप्तिर्थस्य सोऽपि ददः ॥ ३९॥ दः-पालकः तस्म दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ ४० ॥ दस्य-पालकस्य दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः ॥ ४१ ॥ दः-पालकः स चासौ दः-श्रीणश्च सोऽपि ददः ॥ ४२ ॥ देः-पालकः स चासौ दः-श्रीणश्च सोऽपि ददः ॥ ४३ ॥ द:-पालकः स चासी दो-दानशीण्डश्च सोऽपि ददः ॥ ४४ ॥ दः-पालको दो-१५ देवो यस्य सोऽपि ददः ॥ ४५ ॥ दं-पालकं दं-कलत्रं यस्य सोऽपि ददः ॥ ४६ ॥ दः-पालकस्तद्वद दो-दीष्ठिर्यस्य सोऽपि ददः ॥ ४७ ॥ दाय-देवाय दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ ४८ ॥ दानां-देवानां द:-पूजनं यस्य सोऽपि ददः ॥ ४९ ॥ दवत्-देववत् अर्थात् वैश्रमणदेववद् दो-दानशौण्डो यस्य सोऽपि ददः॥ ५०॥ दानां-देवानां दः-पालको यः सोऽपि ददः॥ ५१॥ दो-देवस्तद्वत् दो-दीप्तिर्यस्य सोऽपि ददः॥ ५२॥ देन-२. दीप्त्या दो-दानं यस्य सोऽपि ददः ॥ ५३ ॥ देन-दीस्या दः-पूजनं यस्य सोऽपि ददः ॥ ५४ ॥ देन-दीस्या दः-श्लीणः सोऽपि ददः ॥ ५५ ॥ देन-दीस्या उपलक्षितो दो-दानशीण्डो यस्य सोऽपि ददः ॥ ५६ ॥ देन-दीप्तया दो-देवो यः सोऽपि ददः ॥ ५७ ॥ अनेनापि भिन्नार्थवाचकेन सप्तपञ्चाशत्प्रमितेन ददपदेन केवलेन नञ्समासपूर्वकेण च प्रत्येकं पृथक् पृथक् सप्ततिः सप्ततिः ७० अर्थाः कार्याः । ततः सप्तपन्नादात् ५७ सप्तत्या २५ गुणिता जाताः ३९९० ।। ततः दानार्यवाचकददपदनिष्पन्नसप्तत्यर्थ७०मीलने जाताः ४०६० ॥ एते ४०६० अर्थाः पूर्वोक्त २१४७५ अर्थमीलने जाताः २५५३५ अर्थाः ॥

सु—सुष्ठु च तत् खं च सुंखं-प्रधानवितर्कः तस्य सुखस्य समाहारः सौख्यम् ॥ १ ॥ अत्र खशब्दो वितर्के। यदुक्तं श्रीविश्वशम्भुना एकाक्षर(नाम)मालायां (श्लो०२४-२५)-

"(वाच्यलिङ्गः) खशब्दोऽकें, वितर्के ब्योम्नि बेदने । प्रश्ननिन्दानृपक्षेप-सुखशून्येन्द्रिये दिवि ॥ १ ॥ अवसानेऽपवर्गेऽपि परब्रह्मण्यपीरितः ॥"

मयोपस्थनसम् सर्वास् मतितु ४२तमस्यार्थस्य पुनरावृत्तिर्दृश्यते । पूर्व सति १६वनोध्याः वृत्यं शिक्षीग्रचेतः ।

इत्यादि । एवमग्रेऽपि यत्र यत्र स्थाने यदर्थवाचकः सशब्दो विलोक्यते तत्र तत्र एतदुकं सारबीयम् । यु-खुद्धु च तत् खं-विंत् सुखं-प्रधानसंवित् तस्य समाहारोऽपि सौरूयम् ॥ २ ॥ सु-सुष्टु च तत् सं-प्रश्नः सुरं-प्रधानप्रश्नः-मुक्तिः कथं प्राप्यते ? संसा-रात् कथं छुट्यते ? धर्मः केन विधिना आराध्यते ? इत्यादिरूपः तस्य समाहारोऽपि सौ-रूपम् ॥ ३ ॥ सु-सुषु च तत् सं च-निन्दा सुसं-प्रधाननिन्दा-अयं संसारः असारः, एते ५ कषायाः नरकहेतवः, तस्माव् दूरे त्याज्याः इत्यादि तिरस्काररूपेत्यर्थः, तस्य समाहारोsष सीख्यम् ॥ ४ ॥ अथवा सु-पूजनं तस्य सं-निन्दा सुसं तस्य समाहारोऽपि सीस्यम् ॥ ४ ॥ सु-सुद्ध च तत् लं च सुलं-विशिष्टसुलं तस्य समाहारोऽपि सौस्यम् ॥ ५ ॥ यु-सुद्ध च तत् सं च सुसं-चिशिष्टस्वर्गः तस्य समाहारोऽपि सौस्यम् ॥ ६ ॥ सु-सुष्टु च तत् ल-परव्रवासुलं तस्य समाहारोऽपि सौरूयम्।। ७॥ सु-सुष्टु च सा रूया-ज्ञानं १० मुख्या तस्याः समाहारोऽपि सौस्यम् ॥ ८॥ सु-सुषु च सं-मोक्ससुसं तस्य मावोऽपि सौक्यम् ॥ ९ ॥ सुलस्य समाहारो भावो वाऽपि सौरूयम् ॥ १० ॥ अत्र यथापूर्व सुस-वाचिसौख्यशब्देन समं २५५३५ अर्थाः जाताः । तथा च वितर्कसमाहारादिपृथकपृथगर्थ-वाचिसील्यशब्दनवकेनापि समं प्रत्येकं पृथक् पृथक् २५५३५ अर्थाः कार्याः । ततः २५५३५ अर्था दश्चवारं गुणिता जाताः २५५३५० अर्थाः॥ यथा-हे अ!-प्राणिन्! १५ हे नोइद ! ते-तुभ्यं राजा-वृपतिः सौरूयं प्रधानवितर्कसमाहारं ददातु इत्यादिदिग्मात्रम-र्यकरके अर्थयोजनाऽपि सर्वत्र स्वयमेव विघेया । मया विस्तारभीत्या न सर्वत्र लिख्यते । ततः यथा एते २५५३५० अर्थाः केवलेन सौस्यशब्देन समं जातास्तथा एतावन्त एवार्थाः नञ्समासपूर्वेणापि सौख्यशब्देन समं कार्याः । यथा हे अ !-हे प्राणिन् ! हे नोदद! ते-तुभ्यं राजा-तृपतिः असौरूयं-दुःखं ददातु इत्यादिपूर्वोक्तप्रकारेण कार्याः । २० ततो द्विगुणिता जाताः ५१०७०० अर्थाः । एते एव अर्थाः काकुक्चनेन समं द्विगुणिताः सन्तो जाताः सर्वे ॥ १०२१४०० ॥ यथा हे अ !-हे प्राणिन् ! हे नोदद ! ते-तुभ्यं राजा-नृपतिः सौख्यं ददातु ? अपि तु नेत्यर्थः । इत्यादि दिग्मात्रप्रदर्शनप्रकारेण अन्ये-Sपि अर्थाः कार्याः । अर्थयोजना तु यत्र न कृता भवति तत्र सर्वत्र स्वयं कार्या तदर्थिभिः सिद्धः । मया तु गन्धविस्तरमीत्वा न खिलिता ॥ १०२१४०० ॥ 24

अश्र पुनः प्रकारान्तरेण शृङ्खानामप्रश्लोत्तरमेदेन अर्थदर्शनम्—

"कः सम्तापकरो भवेष् विरहिणां ! संह्तिरष्ठीवतः का त्यात् ! प्रेरणदानदातृजनयोः सम्बोधनं किं पृथक् ! । रूपं दन्त हति ध्वनेर्वदत भो कीहक् चतुर्थ्यादिमं ! क त्याष्ट्यामिनदेश्वरस्य विजयो ! विष्णुप्रिया पृष्कृति ॥ १ ॥" ''परश्रह्मार्थिभक्तानां, कीहक् किं ददते प्रभुः ?। राजन्वत्यः प्रजाः प्राहुः, किं पदं ? वद कोविद !।। २॥"

## राजा नो ददते सौख्यम्॥

(राजा जानो ! नोद ! ददः ! दते ते असौ सौखी अम्)

प्रशिवतो-नलकीलस्य संह्तिः का-सम्बोधनं किम् । उत्तरम्-'राजा' चन्द्रः । अष्ठीवतो-नलकीलस्य संह्तिः का-सम्बोधनं किम् । उत्तरम्-हे 'जानो !' । तथा प्रेरणं च दानदातृजनश्च प्रेरणदानदातृजनौ तयोः पृथक् पृथक् सम्बोधनं किम् ! उत्तरम्-हे "नोद!' हे 'दद!' दं-दानं ददातीति ददस्तत्सं । दन्त इति ध्वनेः-शब्दस्य चतुर्थान्दिमं-चतुर्थीविभक्तिप्रथमवचनसत्कं रूपं भो पण्डिताः! यूयं वदत-कीहक् स्यात् ! उत्तरम् । 'ते असौ' खङ्गे । प्रभुः-स्वामी कीहक् सन् परब्रह्मार्थिभक्तानां किं ददते ! उत्तरम्-'सौस्ती अं' सुस्तानां समाहारः सौस्तं सौस्तमस्यास्तीति सौस्ती सन् अं-परब्रह्म ददते । हे कोविद! त्वं वद राजन्वत्यः प्रजाः किं पदं प्राहुः-प्रवदन्ति ! तदा उत्तरम् । राजेति, राजा-नृपो नः-अस्माकं सौख्यं ददते न्यायित्वात् । राजन्वत्य इति शोभनो राजा यासु भताः राजन्वत्यः, मतौ निपातनात् रूपसिद्धिः । यदाहुः हेमसूरिपादाः-'राजन्वान् सुराज्ञि' (सिद्ध० अ० २, पा० १, सू० ९८) सुराजकेऽथें राजन्वान् मतौ निपात्यते । राजन्वान् देशः । राजन्वत्यः प्रजाः इति । इति अर्थद्वयं सर्वमीलने ।

अथ पदोत्तरनामप्रश्लोत्तरभेदेन अर्थदर्शनम्---

कृष्णं का व्रजित प्रमोदवशतः ? का सर्वभक्षा मता ?
ध्वस्तं किं हरिणा ? कलत्रवधकस्याद्वतिरावेद्यताम् ।
कृष्णः पृच्छति का च कस्य दियता ? क्र प्रेम धत्ते शिवा ?
कीद्दक् ना भजते च कं सुसुखिनो जल्पन्ति किं प्राणिनः ? ॥ १ ॥
"राजा नो दद्तेऽसौक्यम् ॥"

(रा अजा अनः दद! ते अ! सा औ खी अम्)

भ प्रमोदवज्ञात् का स्त्री कृष्णं प्रति याति ? उत्तरम् 'रा'। "रा रमा रमणी बाला" इति (विश्वज्ञाम्भु० श्लो० १०१) वचनात् रमा, लक्ष्मीरित्यर्थः। सर्वभक्षा का मता ? उत्तरम् 'अजा' गलस्तनी । हरिणा-नारायणेन किं ध्वस्तम् ? उ० 'अनः' शकदम्, शकटनामा दैत्य इत्यर्थः। कलत्रवधकस्य-स्त्रीखण्डकस्य सम्बोधनं कथ्यताम्। उ० हे 'दद'! "दं कलत्रं" इति (सुधा० श्लो० २५) वचनात् दं-कलत्रं द्यति-खण्डयतीति १० ददस्तत्सं० हे दद!। कृष्णः पृच्छति-का कस्य दियता । ७० हे अ !-हे कृष्ण !

सा-साइमी: मे-सव । शिका-पार्वभी क-कुत्र त्रेम घते ? ए० 'जी' ईन्बरे । कीरक् पुनान के अजते-सेवते ? ए० 'की ज' । की-ज्ञानवान् । "जः त्यादर्हति" इति वचनात् वैकासते अं-अर्हन्तं वेटणवमते अं-कृष्ट्यं था । सुसुखिनः-अत्यन्तसुस्मानो जनाः किं वहन्ति ? ए० 'राजा नो ददतेऽसीक्यम्' । राजा-वमो मः-अस्माकं असीक्वं ददते, जयहरणात् ॥ अंबद्वपम् ॥ २ ॥

अथ पुनः प्रकारान्तरेण अर्थानाह— (राजाः नोदद ! ते सौरूयम्)

हे नोदद !-हे प्रेरणादायक ! ते-तुभ्यं राजाः-सूर्यः अ जिं:-ब्रह्मा अ:-कृष्णः, ततो द्वन्द्वे कृते राजाः सूर्य-ब्रह्म-कृष्णाः, एते त्रयोऽपि देवाः सौख्यं, ददतामिति शेषः । असीख्यं वा ते-तव ददतां इति शापवचनम् ॥ २ ॥ हे नोदद !-प्रेरणखण्डक ! राजा- १० चन्द्रः अ:-ईश्वरः आ:-स्वयंभूः । ततो द्वन्द्वे कृते राजाः ते-तुभ्यं तव वा सौख्यं असीख्यं वा ददताम् ॥ २ ॥ अर्थयोजना स्वयं कार्या । सर्वे० ॥ ४ ॥ पूर्वद्वयमीखने ॥ ६ ॥ पुनः पूर्वोक्त १०२१४०० मीखने १०२१४०६ ॥ पुनः पूर्वोक्त १००० सहस्रार्यमीखने जाताः १०२२४०६ ॥

संवति १६४९प्रमिते श्रावणसुदि १६दिनसन्ध्यायां 'कश्मीर'देशविजयमुहिश्य १९ श्रीराजश्रीरामदासवाटिकायां कृतप्रथमप्रयाणेन श्रीअकन्यरपातिसाहिना जलाल(लुही)-दीनेन अभिजातसाहिजातश्रीसिलेमसुरत्राणसामन्तमण्डलिकराजराजिविराजितराजसभायां अनेकविधवेयाकरणतार्किकविद्वत्तमभष्टसमक्षं अस्मद्भुरुवरान् युगप्रधानस्वरतरभद्दारकश्रीजिनचन्द्रसूरीश्वरान् आचार्यश्रीजिनसिंहसूरिप्रमुखकृतमुखसुमुखशिष्यव्रातसपरिकरान् असमानसन्मानबहुमानदानपूर्वं समाद्भ्य अयमष्टलक्षार्थी प्रन्थो मत्पार्श्वाद् वाचयां-१० चकेऽवकेण चेतसा । ततस्तदर्यश्रवणसमुत्पन्नप्रभूतनूतनप्रमोदातिरेकेण सङ्गातचित्तच-मत्कारेण बहुप्रकारेण श्रीसाहिना बहुप्रशंसापूर्वं 'पठतां पाठ्यतां सर्वत्र विस्तार्थतां सिद्धि-रस्तु' इत्युक्तवा च स्वहस्तेन गृहीत्वा एतत् पुस्तकं ममं इस्ते दस्ता प्रमाणीकृतोऽयं प्रन्थः । अतः सोपयोगित्वात् श्रीसाहीनपि समुहिश्य अर्थमाह—

राजा नः ददते सौख्यम्॥

रा-पङ्किरथन्यायेन श्रीः तया उपलक्षितः अः-अकारः श्रीअः तथा अजो-ब्रह्मां सोऽपि पर्यायेण कः "को ब्रह्मा" इति (विश्वशम्सु० श्लो २१) उक्तत्वात्। ततः श्रीअपूर्वः कः श्रीअकः। तथा 'अः शिवे केशवे वायौ" इत्यादि श्रीविश्वशम्सु (श्लो० ५)वचनप्रामा- ण्यात् अः-वायुः, स च पर्यायेण "वो वाते वरुणे रुद्दे" इति सुधाकलश्चा श्लो० ३९) वचनात् वः। ततः पूर्वमीलने श्रीअकवः। "यमकश्लेषचित्रेषु ववयौद्धल्योंने मित्" इति १०

९ अयं पाठः स-पुस्तके नास्ति । २ रा-अ-अज-अ-आः इति सन्धिविक्षेषे । अर्थः ९

44.

(वारमटालक्कारे श्लो० २०) वक्तत्वात् वकारत्याने वकारो गण्यः । ततः श्रीअकवः । ततः अः (१) अपरनामा आ-अग्निः, स तु पर्यायेण "रो ध्वनौ । तैक्ष्ण्ये वैश्वानरे कामे" इति (काव्यकलपलतायां तृतीयप्रताने चित्रप्रपञ्चे ) श्रीअमरकविवचनात् रः । ततः सर्वमीलने सन्धौ च राजाः-श्रीअकवरः नः-अस्मभ्यं सौख्यं-सुखं ददते । प्रजानामिति । भशेषः । प्रजानां च सुखदानं न्यायित्वात् , परमकृपापरत्वात् , शुल्कादिमोचनकत्वात् , पद्र-दर्शनीसन्मानदायकत्वात् , शत्रुञ्जयादिमहातीर्थरक्षाकारकत्वात् , श्रीजैनादिधर्मभक्तत्वात् , सर्वसम्मतत्वाच । अत्र श्रीसाहेरेव पद्यवन्धेन स्वकृतेव मया वर्णना लिख्यते—

न्यायो नीवृति सर्वतः प्रकटितः शुल्कं त्वया त्याजितं तीर्थस्थानवंहत्पथाश्च विहिताः षद्दर्शनी प्रा(प्री?)णिता । गोरक्षादिकृते अमारिपटहो यद्दापितस्तत्प्रभो ! धर्मात् ते विजयः सदैव समरे लोकेऽपि धर्माज्जयः ॥ १ ॥–शार्द् ल० न्यायो नीवृति रामचन्द्रनृपतेर्दानं च कर्णप्रभोः श्रीमद्विक्रमभूपतेरुपकृतिः श्रीपाण्डवानां जयः । सत्कीर्तिश्च नलस्य शस्तगुण इत्येकैक एवाभवद् दश्यन्ते भवति प्रभो ! क्षितितले सर्वेऽपि ते साम्प्रतम् ॥ २ ॥–,,

संसारे यदपूर्वं, वस्तु समस्तं तदस्ति ते द्वारि । अकवर! परं त्वपूर्वो, न्यायो नो दृश्यते कापि ॥ ३ ॥-आर्था दाने देवतरुः परोपकरणे श्रीविकमाधीश्वरो

धेर्य 'मेरु'गिरिस्तथा जलनिधिर्गम्भीरतायां हरिः। ऐश्वर्ये सुमतौ बृहस्पितरसा देशोपमा दृश्यते

नो जीवप्रतिपालने तव भुवि श्रीपातसाहिप्रभो ! ॥ ४ ॥−शार्ॄॢ छ०

स्वमानरक्षणात् तुष्टो, रत्नराशिरदात् तव। त्रयोदश सुरत्नानि, विषं च तव वैरिणाम् ॥ ५ ॥–अनु० अत्रत्या रक्षिताः सर्वे, साहिनाऽनिमिषास्ततः। स्तम्भा (१) न स्थातुमिच्छन्ति, दत्यभीताः सुरा अपि ॥ ६ ॥" दत्तं श्रीजिनचन्द्राणां, श्रीअकव्यरसाहिना। सप्तभीतिहते मन्ये, अमारिदिनसप्तकम् ॥ ७ ॥" अहो साहेरियं शक्ति-यंद्रुरोरुपदेशतः। द्देऽमरपदं येन, स्वेच्छासञ्चारिणामपि ॥ ८ ॥

३ कहस्ययाश्र'(?) इति ख-पाठः।

इत्यादि । सर्वसम्मीलने जाता अर्थाः १०२२४०७॥

अत्र अष्टलक्षेभ्योऽर्थेभ्यो यत् साधिकं लक्षद्वयमधिकं जातमस्ति तत् ये अर्था अष्ट-लक्षार्थीमध्ये केचन न सम्भवन्ति अर्थयोजनया वा न मिलन्ति तत्र स्थाने स्थाप्यम् । ततोऽष्टलक्षार्थी सम्पूर्णी अविघटा अविसंव।दिनी च ज्ञेया । जाताः सर्वे अर्थाः अष्टी लक्षाः ॥ ८००००० ॥

॥ अथ प्रशस्तिः ॥

वर्षमानो जिनो जीयाद्, वर्धमानो गुणव्रज्ञैः । तीर्थं यदीयमद्यापि, जागतिं जगतीतले ॥ १ ॥-अनु०

श्रीगौतमाद्या गणधारिवर्या

-यच्छन्तु मे वाञ्छितमच्छबुद्धयः।

यद्वाक्यमुक्ताफलदामराम

कुर्वन्ति कण्ठे कृतिनः प्रकामम् ॥ २ ॥-इन्द्रवंशा (?)

श्रीहरिभद्रमुनीन्द्र-प्रमुखा मां पूर्वसूरयः पान्तु ।

हृन्मञ्जूषामध्ये, यद्गुणरतानि धार्यन्ते ॥ ३ ॥-आर्या

श्रीमद्देवाचार्याः, पूर्वाचार्याः अभूतगुणवर्याः ।

समभूवन् भवसागर-तारणवरतरणिचरणयुगाः ॥ ४ ॥-आर्थाः

तस्य पट्टमलङ्चके, नेमिचन्द्राख्यसूरिराद् ।

यद्वचोऽमृतपानेन, प्रापुर्निर्जरतां नराः ॥ ५ ॥-अनु०

तदनु द्योतविद्योती, स्रिक्द्योतनोऽभवत्।

उद्यद्धिहारविख्यातः, प्रद्योतन इवाद्धुतः ॥ ६ ॥-अनु०

यकः शोधयामास वै सूरिमन्त्रं

गिरीन्द्रार्बुदस्याद्धते शृङ्गभागे।

विधायाष्ट्रमं सैन्नमन्नागनाथ-

स्ततो वर्धमानाभिधः सूरिरासीत् ॥ ७ ॥-अजङ्गप्रयावम्

श्रीमदुर्लभराजराजसदसि 'श्रीपत्तने' पत्तने

वादं श्वेतपटैः प्रभूतकपटैः साकं सदा लम्पटैः।

कृत्वा यः प्रकटीचकार वसतेर्मार्गं मनोहारिणं

सूरिर्भूरिजयो जिनेश्वरगुरुर्जातो जगद्विश्वतः ॥ ८ ॥-्शार्वूछ०

१ 'सागरतारण' इति स-पाठः, मो. पिटर्सन्रिपोर्टनाम्नि प्रन्थे चतुर्थविभागे ( ए० ६९ ) तु 'सागरतरणे वरतरणचर' इति पाठः ।

२ 'सम्रतं भागनाथ' इति ख-ग-घ-पाठश्चिम्सनीयः।

94

24

'संवेगरङ्गशाला', येन कृता जगित लोकहितहेतुः। जातः श्रीजिनचन्द्रः, स्रिस्तत्यदृसमचन्द्रः॥ ९॥—आर्याः अतिचङ्गनवाङ्गीवृत्तिकार! सरतरगणनायक! सुगुणधा(धीः?)र! यशसा युतं! जय चिरमभयदेवस्रीश्वर! सुरकृतचरणसेव! १० आर्थोगीतिः

कृत्वा समीपेऽभयदेवसूरे— र्येनोपसम्पद्धहणं प्रमोदात् । पपे रहस्यामृतमागमानां

सूरिस्ततः श्रीजिनबह्नभोऽभूत् ॥ ११॥-अपजातिः

जिग्यिरे येन योगिन्य-श्रतुःषष्टिर्यतीन्दुना ।

सूरिः श्रीजिनद्त्तोऽभूत्, तत्पदाम्बुजभास्करः ॥ १२ ॥-अनु०

ततस्तनुभृतां प्रियः समजनिष्ट शिष्टक्रियः

प्रणष्टतिमिरोत्करः सुजिनचन्द्रसूरीश्वरः। कवित्वसुममालिको न(वः)रमणीमनोज्ञालिको

नमन्नित्तित्त्वलनायकः प्रवलसौख्यसन्दायकः ॥ १३ ॥-पृथ्वी

जिनपतिसूरिजिनेश्वर-सूरीश्वरजिनप्रबोधजिनचन्द्राः। तत्पट्टेऽनुक्रमतो-ऽभूवन् भूपीठविख्याताः॥ १४॥-आर्या

यस्यादेशात् 'सरतर'षसत्याख्यचैत्यं प्रचके तेजःपालो विपुलविभवोऽपि स्वयं तत्र चैत्ये। यः प्रातिष्ठत् त्रिभुवनगुरोः शान्तिनाथस्य विम्वं सोऽभच्लीमस्विनकशास्त्रास्य स्वितानीकाम्यः।

सोऽभूच्छ्रीमजिनकु शलराट् सूरिराजीतुराषाट् ॥ १५॥-मन्दाकान्ता

नमानेकविवेकसेकविलसत्क्ष्मापालजम्बालज-

प्रत्यप्रपतिनोधवन्धुररविः प्रत्यर्थिभूभृत्पविः।

यः 'कूर्चालसरस्वती'ति सुतरां ख्याति क्षितौ पाप्तवान

स श्रीमजिनपद्मसूरिसुगुरुर्जातस्ततस्तारकः ॥ १६ ॥-शार्दूछ०

तचारुचरणनीरज-चन्नुरतरचन्नरीककरणिरभूत्।

स श्रीमज्जिनलियः, सूरिः सीभाग्यगुणलिधः॥ १७॥-आर्या

तद्तु विगतच(तः)न्द्राः पश्चिमाम्भोधिमन्द्राः कुशलकुमुद्चन्द्राः प्रसमव्याक्रिभद्राः ।

मुद्रितोऽस्थाः प्रवीर्धः श्रीजिनदत्तस्रिम्थमाकायां (स्पेपुरे)।

र 'ब्रुर'शब्दो मास्ति ग-घ-प्रत्योः।

96

94

२०

24

प्रणमदमरचन्द्रा चिर्जितश्लोकचन्द्रा इह भुवि जिनचन्द्राः सूरिसजीसुरेन्द्राः ॥ १८ ॥–मासिनी

यदीक्षिताः समभवन् पैदिनः सुशिष्याः श्राद्धाश्च सङ्घपतयोऽपितवासयोगात्।

प्राप्तोदयः प्रवरलन्धिसमृद्धिसिद्धेः

पात्रं ततोऽजनि जिनोद्यसूरिराजः ॥ १९ ॥-क्सन्वतिलका

रेजिरे राजराजास्या, राजराजिनमस्कृताः । श्रीजिनराजसूरीन्द्रा, भव्यराजीवभास्कराः ॥ २० ॥–शनु०

श्रीम'जेसलमेरुदुर्ग'नगरे 'जावाल'पुर्या तथा श्रीम'देविगरी' तथा 'अहि'पुरे 'श्रीपत्तने' पत्तने । भाण्डागारमबीभरद् वरतरैर्नानाविधेः पुस्तकैः स श्रीमिक्कनभद्रसूरिसुगुरुर्भाग्याद्भतोऽभूद् भुवि ॥ २१ ॥-शार्दूछ०

ततः क्रमाच्छ्रीजिनचन्द्रसूरिः, समुद्रसूरिजिनहंससूरिः। माणिकास्रिगुणरकसूरिजीतस्ततः सारविचारसूरिः॥ २२॥-उप०

तदीयपैदपूर्वोद्रि-प्रकाशनरविप्रभाः । श्रीजिनसम्द्रसूरीन्द्रा, जयन्ति जयिनोऽधुना ॥ २३ ॥-अनु०

येभ्यो मुदाऽदायि युगप्रधान-पदं प्रभुश्रीमदकव्यरेण । प्रभूतभाग्योदयसुप्रसिद्धा, जयन्तु ते श्रीजिनचन्द्रसूरयः ॥ २४ ॥-७५० (?)

श्रीसाहिवाक्याद् गुरुभिः प्रमोदाद्, ये वर्यमाचार्यपदे प्रतिष्ठिताः। जायधशोराशिविराजमाना, जयन्ति ते श्रीजिनसिंहसूरयः॥ २५॥-उप०

तचारुषरणाम्भोज-चद्यरीकमनाः सना ।
गणिः सकलचन्द्राख्यो, विख्यातो मुख्यदीक्षकः ॥ २६ ॥-अनु०
तिष्छण्योऽभ्यस्तिवृद्धार्थं, गणिः समयसुन्दरः ।
वाचकः संद्यधाद् वृत्ति-मर्थरकावसीमिमाम् ॥ २७ ॥-अनु०
श्रीजिनसिंद्मुनीश्वर-वाचकवरसमयराजगणिराजाम् ।

त्राजनास् इमुनान्तर-वाचकवरसमयराजगणराजाम् महिद्येकगुरूणा-मनुषद्दो मेऽत्र विज्ञेयः॥ २८॥-आर्या

इ 'क्लिनः' इति प्री-पाठः । २ 'पद्' इति क-पाठः ।

90.

मत्तरेणाहतो मूर्खो-ऽसहमानः परोन्नतिम् ।
सच्छास्तं दूषयत्येव, वारिकुम्भमरिष्टवत् ॥ २९ ॥-अनु०
मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य सम्यक्
ज्ञात्वा प्रयासं मम दुष्करं च ।
कृत्वा प्रसादं कवयो गुणज्ञाः
प्रमाणयन्तु स्फुटमेतदर्थान् ॥ ३० ॥-उप०
यदत्र शास्त्रे मतिमान्यदोषवशादशुद्धं किमपि स्फुटं स्थात् ।
विशोधयन्तूप्रधियः प्रसद्य
तृणं यथा निर्मलसीधकुण्डात् ॥ ३१ ॥-उपेन्द्र०

श्रीविक्रमनृपवर्षात्, समये रसजलिधरागसोम(१६४६)मिते । श्रीमल्'लाभ'पुरेऽस्मिन्, वृत्तिरियं पूर्णतां नीता ॥ ३२ ॥–आर्या अर्थरतावली वृत्तिः, कविकण्ठावलिन्वनी । वाच्यमाना चिरं नन्द्याद्, यावचनद्रदिवाकरी ॥ ३३ ॥–अनु०

94 इति श्रीमत्खरतरगच्छाधिराजश्रीजिनमाणिक्यस्रिपँद्वालङ्कारश्रीअकव्बरसाहि-जलालदी(लुद्दी)नप्रदत्त'युगपधान'पदिवरुदश्रीश्रीश्रीमिजिनचन्द्रस्रिशिष्य-मुख्यपण्डितप्रवरसकलचन्द्रगणिमणिशिष्यवाचकसमयसुन्दर-गणिविरचिता अर्थरत्नावलीनाम्नी अप्टलक्षार्थी सम्पूर्णा॥ श्रीः॥



### श्रीशुभतिलकोपाध्यायविरचितं

## ॥ गायत्रीविवरणम् ॥

ॐ नमः ॥ श्रीजिनाय नमः ॥

चिदातमदर्शसङ्कान्त-लोकालोकविद्यायसे ।
पैरिवाण्वर्तिरूपाय, प्रणम्य परमातमने ॥ १ ॥-अतु०
गम्भीरार्थामपि श्रुत्वा, किञ्चिद् गुरुमुखाम्बुजात् ।
परेषामुपयोगाय, 'गायत्रीं' विवृणोम्यहम् ॥ २ ॥-अतु०
इमां ह्यानादिनिधनां, ब्रह्मजीवानुवेदिनः ।
आमनन्ति पॅरे मन्त्रं, मननत्राणयोगतः ॥ ३ ॥-अतु०
गायन्तं त्रायते यसाद्, गायत्रीति ततः स्मृता ।
आचारसिद्धावष्यस्या, इत्यन्वर्थ उदाहृतः ॥ ४ ॥-अतु०

मन्त्रश्च स प्रमाणकोटिसण्टङ्कमाटीकते यः सर्वपार्षदो भवति अर्हमित्यादिवदिति सर्वद्-र्शनाभिप्रायेण गायत्री व्याख्यानायोपक्रम्यते । सा चेयं सूत्रतः— ॐ त्रुर्भुवःस्वस्तत् सवितुर्वरेण्यं भगोंदे वस्यधीमहि धियोऽयो! नः! प्रचोदयात्

अस्य व्याख्या—ॐमिति परमेष्ठिपञ्चकमाह । कथमिति चेतुच्यते-अईन्त इत्याद्यक्षरं १५ अः । अशरीरा इति सिद्धास्तदाद्यक्षरं अः । आचार्या इत्याद्यक्षरं आ । उपाध्याया इत्यान् द्यान् द्याद्यक्षरं अः । आचार्या इत्याद्यक्षरं आ । उपाध्याया इत्यान् द्यान् द्यान् द्यान् द्यान् द्यान् विश्वान् । पदैकदेशेऽपि पदसमुदायोपचारादे- वमुक्तिः । तदेवासाधारणगुणसम्पदा विशिनष्टि—भूर्भवःस्वरिति । भूरित्यव्ययं भूर्लोके । भूव इति भूरोके । स्वरिति स्वरोके । त्रयाणां द्वन्द्वे भूर्भवःस्वः । अधिस्तर्यगूर्धक्षं लोकत्रयं तत् तनोति-ज्ञानात्मना व्यामोति भूर्भवःस्वस्तत् । प्रसिद्धा ह्यईत्सिद्धानां सर्वद्वयपर्याय-१०

९ 'पारे वाख्नित' इति प्रतिभाति। २ 'मुपकाराय' इति ख-पाटः। ३ 'मनादि' इति ख-पाटः। ७ 'परं' इति ख-पाटः। ५ 'गायितं गायितं यसात्' इति ख-पाटः। ६ 'स एव प्रमाणकोटिमाटिकते' इति ख-पाटः। ७ 'अईमिलस्य अः। [अ] सिदा अकर्मका इति तेवामपि अः। आचार्याणां आ। उपाध्यायानां उः। जातं ओ इति । मुनीनां मकारे ॐ इति। पदे०' इति ख-पाटः।

८ उक्तं च--

<sup>&#</sup>x27;'अरिइंता असरीरा आयरिया उदासाया मुणिणो । पंचक्खरनिष्पक्षो ॐकारो पंच परमेही ॥''

९ 'बिहोपणतया विशिनष्टि । भूरिखव्ययं भूवाचकम् । भुव इति पाताककोके' इति स-पाटः ।

विषयेण केवलज्ञानात्मना लोकजबच्याप्तिः ज्ञानात्मनोः खादभेदात् , शेषत्रयस्यापि अद्धान-विषयतया ''सेबगयं समसं'' इति ( विद्रोषावद्यके मा० २७५१ ) वचनात् सामान्य-रूपतया ज्ञानादु वा । अत एव सवितुर्वरेण्यं-सहस्ररक्षेः सकाशात् प्रधानतरं, तदुद्धो-सस्य देशविषयत्वात् प्रस्तुतपञ्चकसम्बन्धिनो भावोद्योतस्य सर्वविषयत्वात् । आहुश्च ५ पूज्याः (श्रीभद्रबाहुस्वामिनः आवद्यकनिर्युक्ती लोगस्साधिकारे )—" वंदाइस्वगहाणं" इत्यादि । न चाचार्यादित्रयस्य कैवलिकज्ञानलम्भो नास्तीति वाच्यम् । तेषामपि कैवलिक-ज्ञानोपलब्धानां भावानां सामान्येन ज्ञानसद्भावादित्युक्तं भगोंदे इति। भर्ग इति ईश्वरः। **उरिति ब्रह्मा दयते−पालयति जगदिति दो−विष्णुः 'क्रांचिद्' (सिद्ध० ५-१-१७१)** इति डे रूपम् । लोके हि जगद् ब्रह्मोत्पादयति रजोगुणाश्रितः, विष्णुः स्थापयति सत्त्व-१॰ गुणाश्रितः । ईश्वरः संहरति तामसभावाश्रितः इति । भर्गश्च उश्च दश्चेति भर्गोदः, द्वन्द्वैक-वज्रावात्, तस्मिन्। किंविशिष्टे? 'वसि' वसतीति वस् विचि रूपं तस्मिन् वसि। क वसि इत्याह—'अधीमहि' अस्य (-विष्णोः) अपत्यं इः-कामः तस्य मह्यो-भूमयः इमह्यः-कामिन्यस्ता अधिकृत्य अधीमहि-स्त्रीषु तिष्ठमाने, रूयायत्तात्मनीत्याशयः । प्रतीतं चैत-दी श्वर-ब्रह्म-विष्णुषु कामिनीपरवश(क)त्वम् । पार्वत्वनुनयार्थमी श्वरस्य ताण्डवाडम्बर-१५ श्रुतेः । ब्रह्माणमधिकत्य वेदेऽप्युक्तम्-"प्रजापतिः स्वां दुहितरमकामयत्" । विष्णोस्तु गोपादिवल्लभोपदर्शकतत्तद्वचनश्रवणात् । पठ्यते च--

> "राधा पुनातु जगदच्युतदत्तदृष्टि— र्मन्थानकं विद्धती द्धिरिक्तभाण्डे । तस्याः स्तनस्तवकलोलविलोचनालि— देवोऽपि दोहनधिया वृषभं निरुम्धन् ॥"–वसन्ब०

। सम्पूर्णा गाथा तच्छाया च यथा---

"सन्वगयं सम्मत्तं, सुत्ते चरित्ते न पजावा सन्ते । देसविरहं पहुषा, होण्ड वि पहिसेहणं कुजा ॥" सर्ववदं सम्यत्तवं श्रुते चरित्रे न पर्यवाः सर्वे । देशविरतिं प्रतीत्य ह्योशपि प्रतिवेधनं कुर्यात् ॥

- २ 'अत आइ' इति ख-पाठः।
- ३ समक्रा गाथा तच्छावा चैवम्--

"चंत्राष्ट्रचगहाणं, पहा पयासेइ परिमियं खितं। केवलियनाणलंभो, लोगालोगं पयासेइ॥" चन्द्रा-ऽऽदित्यप्रहाणां प्रभा प्रकाशयति परिमितं क्षेत्रम्। केवलिकज्ञानकाभो लोकालोकं प्रकाशयति॥

४ 'तमोगुणान्त्रतः' इति ख-पाठः । ५ 'श्ररादिषु' इति ख-पाठः । ६ 'ईश्वरेण हि कामान्धेन पा-चैत्याः पुरो नाम्बं कृतं, त्रक्षा' इति ख-पाठः ।

इत्यादि । शिष्यं प्रति शिक्षामाह-हे नः !-नर! नृशब्दस्वामन्त्रणे रूपम् । सबहुमानं ह्याम-म्त्रितः शिष्यः प्रस्तुतार्थश्रवणे उत्साहितो भवति, अतो विशेषणमाह—'धियोऽयो !' इति। 'युक् मिश्र[व]णे' (सिद्ध० घा०) इत्ययं परैरमिश्र[व]णे चेत्यघीयते, अतो यौति-पृथग्भ-वतीति युः। विचि छान्दसत्वाद् गुणाभावः। न युरयुः तस्यामन्त्रणं हे अयो !-अपृथग्भृत! कस्याः? 'धियः' बुद्धितः । यतः त्वं बुद्धेरपृथग्भूतो बुद्धिमान्-प्रेक्षापूर्वकारी, अतस्त्वं ५ शिष्यसे । तदन्यत्र हि रक्त-द्विष्ट-मृढ-पूर्वव्युद्वाहितादावुपदेशानहत्वात् अन्धकारनृत्तानु-कारी प्रयास इति । पुनर्ब्युत्पाद्यस्येव विशेषणान्तरमाह- 'प्रच!' इति । प्रकृष्टं चरतीति प्रचः-प्रकृष्टाचारो मार्गानुसारिप्रवृत्तिरितियावत् 'क्रचिद्' (सिद्ध० ५-१-१७१) इति हे रूपम् । यथा वा प्रचः-हंस इति, प्रकृष्टाचारे द्वपदेशसाफल्यं, आचारपराश्चुलाणां शा-स्त्रसद्भावप्रतिपादने प्रत्युत प्रत्यवायसम्भवात् । किम्? 'उदयात्' उदयं प्राप्तम् । अनन्य- १० सामान्यगुणातिशयसम्पदा प्रतिष्ठितमाराध्यत्वेन परमेष्ठिपञ्चकं कर्तृभूतमिति। अयमिह तात्पर्यार्थः — ईश्वर-ब्रह्म-विष्णुषु उपलक्षणत्वादन्येष्वपि कपिल-सुगतादिषु दैवतेषु मध्ये भो पुरुष! ज्ञानवन्! प्रकृष्टाचार! परमेष्ठिपञ्चकमेव पूर्वदर्शितदिआत्रैगुणातिशययोगा-दाराध्यतया प्रतिष्ठितम्, अतस्तदेवाराधनीयं, तदेव चोपासनीयं, तदेव दारणतया प्रति-पत्तब्यं, तदाज्ञामृतरस एवास्वादनीयः, तदुव्यतिरिक्ताराध्यान्तरस्यासद्भावात् । भावेऽपि १५ (च) वस्तुतस्तत्त्वानुपपत्तेः, तद्दोषाणां लेशत इहैव निर्णातत्वात्, तँद्व्यवच्छेदेन चाराध्य-तायामतिप्रसङ्गः । उक्तं च-

"कामानुषक्तस्य रिपुप्रहारिणः, प्रपश्चिनोऽनुग्रहशापकारिणः । सामान्यपुंवर्गसमानधर्मिणो, महत्त्वकृष्तौ सकलस्य तद् भवेत् ॥" इति । इह चाधीमिह वसीति विशेषणेन तेषां रागस्चनं, साहचर्याद् द्वेष-मोहावप्यवसेयौ, २० तेषामायुधादिसद्भावात् पूर्वापरच्याहतार्थागमाद्यभिधानाच्च, यदुक्तम्—

"रागोऽङ्गनासङ्गमनानुमेयो, द्वेषो द्विषदारणहेतिगम्यः। मोहः कुवृत्तागमदोषसाध्यः॥"

ईत्यादि । आचार्यादीनां न सर्वथा रागादिक्षय इति चेत्? न, तेषामप्याप्तोपदेशेन रागा-दिक्षयार्थं प्रवृत्तेस्तथाविधरागाद्यसद्भावात् तदत्यन्तक्षयस्य च भावित्वात् भाविनि भूतवदु- २५ पचारात् वीतरागितैवेति, भावाचार्यादिमिरेवात्राधिकार इति सर्वं समझसम् । इत्याईता-भिष्रायेण मन्त्रव्याख्या ॥

अर्थ. १०

१ 'बिशेष्यसे' इति ख-पाठः। २ 'पुनः शिष्यस्थैय' इति ख-पाठः। ३ 'त्रेण गुणा' इति ख-पाठः। ४ 'तथाहि-कामा०' इति ख-पाठः। ५ 'बिशेषणे द्वेषस्थोपकक्षणं आयुधादिसदावेन द्वेषस्थापि तेषां सदावात्। इति जैनमतासिमायेण व्याख्या ॥ १ ॥' इति ख-पाठः। ६ तर्करहस्यदीपिकाऽनुसारेण (५० ४५) अविश्वष्टं चरणं त्वेषस्--'भो यस्य देवः स स वैवमर्हत्'।

# (अ मूर्भुवः स्वस्तत् ! सवितुर्वरेण्यं भगोंदेऽव स्य घीमहिचियो घो ! नः प्रचोदयाऽत् ! ।)

अंथाऽक्षपादाः [स्वं वेदनी(दिनः) ?] स्वं देवम्-ईश्वरं प्रणिद्धानाः प्रार्थनापुरःसरमे-वमभिद्धते—ॐ मूर्भुवःस्वरित्यादि । ओमिति सर्वविद्यानामादिबीजं सैमग्रागमोपनिषद्-भूतम्, अशेषविन्नविद्यातनिन्नम्, अखिल्ह् ष्टाह्ण्फलसङ्कल्पकल्पद्धमोपमिनत्यस्य प्रणिधान-स्यादाबुपन्यस्तं परममङ्गलम् । न चैतद्व्यतिरिक्तं औन्यत् तत्त्वमस्ति वस्तुत इति । हे भूर्भु-वःस्वस्तदिति लोकत्रयव्यापिन् !, आक्षपादानां हि शिवः सर्वगत इति । तेथा सवितुः-भास्वतो वरेण्य !-प्रधानतर !, सर्वज्ञत्वात् । वरेण्यं इति अनुनासिकस्तु 'अइउवेर्णस्या-नतेऽनुनासिकोऽनीदादेः' (सिद्ध० १-२-४१) इति लक्षणवद्यात् । यथा—

"सामं साम ध्रुवं तावद्, दधिँ दधि मधुँ मधु । श्रुयन्ते सुभ्रुवामत्र, न यावन्मधुरा गिरः॥"

विशेष्यमाह—हे भर्ग! उदे! इति । उत्कृष्ट इ:-कामो यस्य स उदिः तस्यामन्त्रणं (हे) उदे !। अर्वाचीनावस्थापेक्षया विशेषणमिदम्। प्रार्थनामाह-अव स्य इति क्रियापदद्वयं यथासङ्ख्यमुत्तरपदद्वयेनाभिसम्बध्यते । तत्र अव-रक्ष पालय वर्धयेतियावत् । किमित्याह-१५ घीं-मतिं कर्मपदम् । धीर्बुद्धिः ज्ञानं तत्त्वाधिगम इत्यनर्धान्तरम्। धियः ईः-श्रीः धीः तां, धीयकां वा श्रियम् , ईश्वरतः प्रार्थना ज्ञानस्य "ईश्वरात् ज्ञानमन्विच्छेत्" इति वचनात्। तथा स्य-विनाशय । 'पोंच् अन्तकर्मणि' (सिद्ध० धा०) इत्यस्य रूपम् । किमित्याह-अहिषियः कर्मतापन्नाः । अहिः-सर्पः तस्येव धियः क्रूरताद्याः परापचिकीर्षादिवार्ताः । नः-अस्माकं, बुद्धं वर्धय कूरताद्याः कुंबुद्धीश्च विध्वंसयेत्यर्थः । पुनर्विशेषणान्तरमाह-हे २॰ यो!-मिश्रित! सम्बद्ध! 'युक् मिश्रणे' (सिद्ध० घा०) इत्यस्य विचि रूपम्। कया इत्याह-'प्रचोदया' 'चुदण सञ्चोदने' (सिद्ध० धा०) ततः चोदनं चोदः [स]-शृङ्गा-रभावसूचनं, प्रकृष्टश्चोदो यस्याः सा प्रचोदा अर्थात् पार्वती तया सहेति वाक्यशेषः। अर्वाचीनावस्थापेक्षया, पार्वतीपीनपयोधरप्रणयीत्याकृतम् । परमपदावस्थायां तु प्रचोदया अयो !-अमिश्रित ! इति ब्याख्येयम् । "षडिन्द्रियाणि पड् विषयाः पड् बुद्धयः सुखं २५ दुःखं शरीरं चेत्येकविंशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तोच्छेदो मोक्षः" इति नैयायिकवच-नप्रामाण्यात् । तथा उदे ! इति प्राचीनविद्योषणमपि । उत्क्रान्त एः-कामौदित्युदिस्तस्या-मन्त्रणं उदे ! इति योज्यम् । तथा अत् ! इति विशेषणम् । अत्ति-भक्षयति जगदिति अत् सृष्टिसंहारकत्वात् । उक्तं च ( श्रीहारिभद्रीये षड्दर्शनसमुचये श्लो० १३ )---

१ 'अथवाऽक्षः' इति क-पाठः । २ 'समस्तागमानामुपनिषद्भतम्, अतोऽस्य प्रणिधानं परममङ्गकस्वादादी सपन्यस्तं न चै०' इति स-पाठः । ६ 'तश्वान्तरं' इति स-पाठः । ४ 'यथा' इति ग-पाठः । ५ 'वर्णेत्वादिना विशेष्य०' इति स-पाठः । ६ 'वीमिति कर्मे' इति क-पाठः । ७ 'कुबुद्धीर्वनाष्ठाय, पुनः०' इति स-पाठः । ८ 'स्थायां' इति ग-पाठः । ९ 'दिति सिद्धिसस्या०' इति स-पाठः ।

"अक्षपादमते देवः, सृष्टिसंहारकृत् शिवः । विभुनित्यैकसर्वज्ञो, नित्यबुद्धिसमाश्रयः ॥"-अनु०

इति नैयायिकाभिप्रायेण मन्त्रव्याख्या ॥ २ ॥

अथ वैद्योषिकाभिप्रायेणाप्येवमेव, तैरिप द्यावस्य देवतयाऽभ्युपगमात् । नवरं तन्मते परमपदावस्थास्वरूपमेवम्-"बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयक्षधर्माधर्मसंस्काररूपाणां ५ नवानां विद्येषगुणानामत्यन्तोच्छेदो मोक्षः" इति'॥ ३॥

# ॐ भूर्भुवःखस्तत्! सिवतुर्वरेण्यं भर् गोदेवस्य धीम! हि धियो यो ! नः प्रचोदयात् ।

अथवा साङ्ख्याः स्वं देवं-किपलं प्रणिदधाना इदं वदन्ति—हे 'धीम!' धीः-बुद्धिः तां 'माह्(ग्) मानशब्दयोः' (सिद्ध० धा०?) शब्दयति-प्ररूपयति इति धीमः- १० भगवान् किपलस्तस्यामन्त्रणम् । ॐ भूर्भुवःस्वस्तदिति पूर्ववत् ।

> "अमूर्तश्चेतनो भोगी, नित्यः सर्वगतोऽक्रियः। अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म, आत्मा कपिलदर्शने॥"

इति वचनात्। सिवतुर्वरेण्यमित्याक्षपादपक्षवत् ! किषलमेवोपयोगसम्पदा विशेषयति—
भर् इति । 'डुमृंग्र्क् पोषणे च' (सिद्ध० धा०)। विभर्तीति भर्-पोषकः। विचि गुणे १५
च रूपम् । कस्येत्याह—'गोदेवस्य'। गोशब्देनात्र खुरककुदसास्नालाङ्गलविषाणाद्यवयवसम्पन्नः पशुरुच्यते। अनेन च विधेयता लक्ष्यते। ततो गोरिव विधेयानि—वश्यानि
देवानि—इन्द्रियाणि यस्य स तथा तस्य, जितेन्द्रियस्येत्यर्थः। न च गोविधेयता कवीनां
न रूढिः, "गौरिवैति विधेयताम्" इत्यादि लक्ष्यदर्शनात्। धीमेति व्याख्यातमेव। 'हि'
रफुटम् । 'धियो यो!' इति । हे बुद्धितत्त्वात् पृथम्भूतः!, प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनात् १०
"निवृत्तायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्षः" इति वचनात्, प्रकृतिवियोगे च बुद्धादीनामपि विगमात्, कारणाभावे कार्याभावात्। धिय इति पदं पुनरावृत्त्या पश्चम्यन्तं प्रचोदयेत्यनेन सम्बध्यते। ततश्च धियो—बुद्धितत्त्वात् नः—अस्मानपि प्रचोदय—प्रेरय, व्यपनयेत्यर्थः। षष्ठ्यन्तं वै। धिय इति । षष्ठी च "कर्मणि शेषजा" यथा—'माषाणामश्रीयात्'।
तथा "न केवलं यो महतां विभाषते" इत्यत्र । ततश्च नः-अस्माकमपि धियं प्रकृति-२५
हेतुकां व्यपनयेति भावः। स्वयं मुक्तोऽस्मान् मोचयेतेतियाँवत्। 'अत्' इति । अदिति
दान्तमव्ययं आश्चर्यार्थम्। तथाच अदिति आश्चर्यरूपः। तत्कारणेऽनिवृत्तत्वात् तस्यामन्त्रणं
हे अद्!। 'विरामे वा' (सिद्ध० १-३-५४) इति दस्य तः। इति साङ्क्षामिप्रायः॥ ४॥

१ वैद्योषिकाभिमायेण व्याख्या' इत्यधिकः स-पाठः । २ 'बुद्धितत्त्वं तम्मिमीते-शव्द०' इति स-पाठः ।
 १ 'वा ततो मावाणामभीवादित्यादिवत् थियं' इति स-पाठः । ४ 'भावः' इति स-पाठः । ५ श्लोकार्थोङ्गोऽकथ्य ।

अथवा वैष्णवाः स्वं देवं हिरं प्रणिद्धाना इदमुद्गिरन्ति अभूर्भुवःस्वस्तदि-स्यादि । ओमिति प्राग्वत् । भूर्भुवःस्वस्तदिति लोकत्रये व्यापिन् ! "जले विष्णुः स्थले विष्णु-विष्णुः पर्वतमस्तके । सर्वभूतमयो विष्णु-स्तस्माद् विष्णुमयं जगत् ॥ १॥"

५ इति वचनात्। अथवा भूरित्याश्रयो भुवः-पृथिव्याः। स्वस्तदिति "स्वर्गे परे च लोके स्वर्" इत्यमरकोदा( श्टी० २८४४ )वचनात् स्वः-परलोकसं तनोतीति स्वस्तत्-परलोकहेतुः "गतिमिच्छेजनार्दनात्" इति वचनात् भवेत्यध्याहारात् न इत्यम्रे तनपदस्येह सम्बन्धनाद् अस्माकमाराधकानां परलोकः सुलावहो भवेदिति हृदयम्। तथा सवितुर्वरेण्यमिति। सवितः-जनकात् वरेण्य !-प्रधानतर !, प्रजानामायतिसुखं पालनात् पित्रप्यधिकतरप्रे-१॰ मन्नित्यर्थः । अनुनासिकस्तु प्राग्वत् । तथा भर्गोदेवेति । भर्गश्च उश्च तयोरपि देवः, पूज्य-त्वात , बाणाहवादौ पार्वतीपतेः पराजयश्रवणात , ब्रह्मणस्तु हरेर्नाभिपुण्डरीकजन्मतया प्रसिद्धेः । तथा स्य इति त्यदस्तदर्थस्यामन्त्रणेऽसौ प्रयोगः । ततश्च हे स्य !-हे स ! स्मृतिपथप्रविष्टत्वादेवं विशेषणोपन्यासः । "संस्कारप्रवोधसम्भूतमनुभूतार्थविषयं तदित्या-कारं संवेदनं स्मरणम्" इति स्मृतिलक्षणात् । अनेन प्रणिधानैकतानता ध्वन्यते, तथा १५ मतुब्लोपादमेदोपचाराद् वा धियः-पण्डिताः । 'अर्ह मह पूजायां' ( सिद्ध० धा० ) इति धातोः किवन्तस्य मह इति रूपम् । महतीति महः-पूजकः, आराधक इतियावत् । धियां महः धीमहः-तथाविधविद्वज्जनपर्युपासकपुरुषस्तस्मिन्नाराधके यका धीः-बुद्धिर्ज्ञानं तस्य अयुः-अपृथग्भूतस्तस्यामन्त्रणं हे अयो !, सद्गुरुसेवातत्पराणां बुद्धिगोचर इत्यर्थः। न ह्यनुपासितसद्गुरूणां लोकायतिकादीनां परमात्मा ज्ञानगोचरतामञ्चति । यो न इत्य-२० न्तरा अकारप्रश्लेषात् हे अ !-विष्णो ! न इति योजितमेव । प्रचोदयादिति प्रकृष्टः चोदः-शृङ्गारभावसूचनं यस्याः सा प्रचोदा, प्रचोदा चासौ या च-लक्ष्मीः प्रचोदया, तां अतित-सातत्येन गच्छति (इति ) प्रचोदयात् , तस्यामन्त्रणं हे प्रचोदयात् ! यद्वा पूर्वं नः इति न योज्यते, सामर्थ्यादेवास्माकमिति प्रतीतेः । ततश्च आनःप्रचोद इति र्जेयम् । हे (अ ! हे ) 'अनःप्रचोद !' अनः-शकटं तत् प्रचोदयति-प्रेरयति इति अनःप्र-२५ चोदल्लस्यामन्त्रणम् । दौदावे हि विष्णुना चरणेन द्यकटं पर्यस्तमिति श्रुतिः । ततः 'समानानां तेन दीर्घः' (सिद्ध॰ १-२-१) इति सन्धौ आनःप्रचोदेति भवति । ननु च योपदात् परे आनःप्रचोदपदे यवानःप्रचोद इति भवितव्यं कथमत्र योनःप्रचो-देति ? नैवं कातस्त्रे 'पदात् एदोत् परः पदान्ते लोपमकार' इति सूत्रे एदोद्धामिति सिद्धे यत् परग्रहणं तदिष्टार्थं । तेन कचिदाकारोऽपि छुप्यते, ततोऽत्राकारलोपात्

१ 'येण ब्याख्या' इति ख-पाठः । २ 'अथ' इति ख-पाठः । ३ 'एवमाहुः' इति ख-पाठः । ४ 'इसादि वचनात्' इति क-पाठः । ५ अतः परं पाठो मास्ति ख-प्रस्थाम्, वैद्यावाभिप्राविणी ब्वाख्यापरि-समाप्तेः ।

सिद्धं योनःप्रचोदेति। न चैवंप्रकाराः प्रयोगा न लम्यन्त इति वाच्यम्। "बैन्धुप्रियां बन्धु-जनोऽऽजुहाव" इति (कुमार० स० १, श्लो० २६) महाकवि(कालिदास)प्रयोगदर्शनात्॥ अथवा स्वस्तदिति विशेषणमेव, प्रचोदेति पुनः क्रियापदम्। अन इति कर्मपदं, अन्तरा-रमसारिथना प्रवर्तनीयत्वात् अन इवानः—शरीरं तत् प्रचोद। 'चुदण् सञ्चोदने' (सिद्ध० धा०) इत्यस्य चुरादेणिंचो अनित्यत्वात् तदभावे हौ रूपं, सञ्चोदनं च नोदनमिति, धातु- ५ पारायणकृता तथैव व्याख्यानात्, ततश्च प्रचोद—प्रकर्षेण नुद—स्फेटय। नह्यमुग्धकायकः लिमनुत्सुन्य क्रचिदिप परमसुखलाभः। उक्तं हि वेदे—"अशरीरं वा व सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृश्चतः। न ह वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरित्तं"। इति वैष्णवामिप्रायः॥ ५॥ (ॐ भूर्भुवः स्वस्तत्! सवितुर्वरेण्यं भर् गोदेवस्य धीम! हि धियोयो नः प्रचोदयाऽत्)

यैदि वा सौगताः स्वं देवं-बुद्धं भट्टारकं प्रणिद्धाना एवमाहः-ॐभूर्भुवःखरि-१० त्यादि । ओमिति प्राग्वत् । हे भूः !-आधार ! भुवो-भव्यलोकस्य स्वः-परलोकं तनोति-विस्तारयित प्रज्ञापयतीतियावत् स्वस्तत् । आत्मनाऽस्तित्वेऽपि परलोकाभ्युपगमात् "औत्मा नास्ति पुनर्भवोऽस्ति" इति वचनात् । "आत्मानास्तित्वं च-पञ्चेमानि भिश्नवः! संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं संवृतिमात्रं व्यवहारमात्रम् । कतमानि पञ्च ?, अतीताद्धा अनाग-ताद्धा प्रतिसंख्यानिरोधः आकाशं पुद्गलाः" इति बुद्धोक्तिप्रामाण्यात् , अत्र पुद्गल इत्यात्मा, १५ सवितुः-तँपनस्य वरेण्य !-प्रधान !, रविवान्धवत्वात् सप्तमस्य बुद्धस्य शाक्यार्सिहाभिधानस्य । भर् गोदेवस्येति । विभर्तीति भर्-पोषकः । कस्येत्याह—'गोदेवस्य' गोभिर्भूता-र्थगर्भाभिर्वाग्भः दीव्यति-स्तौतीति गोदेवस्तस्य । यदि नामासंवेदयताऽपि डिम्भेन भगवते बुद्धाय कल्पितः पांशुमुष्टी राज्यं फलितस्तदा किं नामाश्चर्यं भावसारस्तुतिपराणां मनीषितसिद्धिविधाने । तथा हे 'धीम !' धियं-ज्ञानमेव मिमीते—शब्दयति प्ररूपयतीति २० धीमः । बहिरर्थाकाराणामविद्यादर्शितत्वादवस्तुत्वेन ज्ञानाद्वैतस्य तन्मते प्रमाणत्वात् । उक्तं च मुनीन्द्रपादोपजीविभिः—

"प्राह्मप्राहकनिर्मुक्तं, विज्ञानं परमार्थसत् । नान्योऽनुभाव्यो बुद्धाऽस्ति, तस्या नानुभवोऽपरः ॥ प्राह्मप्राहकवेषुर्यात्, स्वयं सैव प्रकाश्यते । बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो, यथा बालैर्विकल्प्यते ॥ वासनालुठितं चित्त-मर्थाभासे प्रवर्तते ।"

१ प्रेह्यतां चतुर्दशं पृष्ठम् । २ छान्दोग्योपनिषदि ( अ० ८, ख० १२ ) प्रारम्मे उल्लेखोऽयम्, परन्तु तत्र एतद्वाक्यद्वयस्य पूर्वापरीमावः । ६ 'अथ' इति ख-पाठः । ४ 'आत्मनस्तु पुनर्भावो०' इति ख-पाठः श्चिम्तनीयः । ५ 'तम्मात्रं' इति ख-पाठः । ६ 'धश्चाकाशं' इति ख-पाठः । ७ 'रवेर्वरेण्य !' इति ग-पाठः । ८ साक्षिरूपेण उदाहृतं पद्ययमक्रमिदं श्रीगुणाकारस्रिभः पद्दर्शनसमुख्ययदीकायां तर्करहस्यदीयिकाऽ-मिधायाम् ।

24

इत्यत्र बहु वक्तव्यं, तत् तु ग्रम्थगौरवभयान्नोच्यते, गमनिकामात्रफलत्वात् प्रयासस्य । 'हि' स्पुटम् । हे यो !-पदैकदेशे पदसमुदायोपचारात् हे योगिन् ! "बुद्धे तु भगवान् योगी" इत्यिभधानिचन्तामणिशेष(श्लो० ७९)वचनात् योगी-बुद्धस्तस्यामन्त्रणम् । अस्माकं धियो-बुद्धीरभिग्नेततत्त्वज्ञानं प्रति चोदय-व्यापारय । 'अत्' इति अत्ति-सातस्येन गच्छ- भतीत्वत्, गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वात् सर्वज्ञ इत्यर्थः । इति बौद्धाभिग्नायः ॥ ६ ॥

जैमिनीयाः पुनः सर्वज्ञं देवतात्वेन न प्रतिपन्नाः, किन्तु नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्य एव तेषां तत्त्वनिश्चयः, साक्षादतीन्द्रियार्थदर्शिनः कस्यचिदपि तन्मते अभावात् । यदुक्तम्

"अंतीन्द्रियाणामधीनां, साक्षाद् द्रष्टा न विद्यते । वचनेन हि नित्येन, यः पश्यति स पश्यति ।"

७- अतस्ते वेदवाक्यप्रामाण्यात् वैश्वानरं गुरुतया पर्युपासते इति तत्प्रणिधानार्थं वेदस्तुति-गर्भं इदं पठन्ति—ॐ भूर्भुवःस्वरित्यादि । तत्र सुखावबोधाय पदविभागः क्रियते— ॐ भूर्भुवःस्वस्तत् । सवितुः । व । रे । आण्यं । भर्गोदे । वस्य । धीमहि । धियः । अयः । नः । प्रचोदयात् ।

अधुना अक्षरार्थः कथ्यते—धियो-बुद्धयो नः-अस्माकं, भवन्त्वित वाक्यशेषः । १५ किम्भूता भवन्तु ? 'अयः' अयन्ति-गच्छन्तीत्ययो-गामिन्यः । केत्याह-'रे' अग्नौ । अग्निश्च ह्याब्देनात्र तदाराधनादि प्राह्यम् । अतश्चाग्न्याराधनादावस्मन्मतयः प्रवर्तनशीला भवन्त्वित्ययमर्थः सम्पन्नः । किंविशिष्टे रे ? 'भगोंदे' अवतीत्यूः-दाहकः । अवतेः श्रीसिद्धहैमधातुपाठे दहनार्थतया पठितत्वात्, भर्गः-ईश्वर ऊः-दाहको यस्यासौ भर्गोः-कामः, यत् कालिदासः (कुमारसम्भवे स० ३, श्लो० ७२)—

"क्रोधं प्रभो ! संहर संहरेति, यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति । तावत् स वह्विर्भवनेत्रजन्मा, भस्मावशेषं मदनं चकार ॥"

तं ददात्याराधकेभ्य इति भगोंदस्तस्मिन् । अग्नितिर्पणां शास्त्रे सम्पत्सम्प्राप्टयभिधानात् सम्पदां च कामभोगहेतुत्वात् । तथाच शिवधर्मोत्तरसूत्रम्—

''पूजया विपुलं राज्य-मग्निकार्येण सम्पदः । तपः पापविशुद्धार्थं, ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम्''॥

इति । पुनः 'किंविशिष्टे ? 'धीमहि' धियः-पण्डिताः महाः-पूजका यस्य स तथा तत्र ।

१ 'प्रायेण मह्मव्यास्या' इति ख-पाटः। २ श्रीमिहिषेणासूरिकृतायां स्याद्वादमञ्जर्यो (४० ४७) साक्षिरूपेण उश्लिकिते पद्ये पूर्वार्थमिदम्, उत्तरार्थं तु यथा—तिर्थेम्यो वेदवान्येम्यो यथार्थत्वितिश्चयः; इदयु-त्तरार्थं समिति श्रीहारिभद्रीये पस्दर्शनसमुखये(अ०६, श्लो०२), परम्तु तन्न पूर्वार्थमेवम्—"तस्यादती-निव्यार्थानां साक्षाद् द्रष्टुरसावतः" इति । ३ पद्यपूर्वकोऽयं पाटः छ-प्रती नास्ति । ॥ 'किंमूते' इति ख-पाटः । ५ 'तिसन्' इति ख-पाटः ।

किं स्वच्छन्देनास्मन्मतयः पावकतर्पणादौ प्रवर्तन्ताम् ? नेत्याह-प्रचोदयादिति चोदनं चोदया, चोदनेत्यर्थः । 'णिवेत्त्यासश्रन्थघट्टवन्देरनः' (सिद्ध० ५-३-१११) इत्यनेन अनप्राप्ताचिप शिलप्रत्ययादिति बाहुलकादः, णेर्जुक्प्रसङ्ग इति चेन्न । णिलुकोऽनिस्यत्वात् । तथा च घातुपारायणं-भीष्यादिभ्योऽनापवादे(?) अप्रत्ययेऽपि णेर्जुकि भीषादीनां सिद्धवद् विधानाण्णिलुकोऽनित्यत्वज्ञापनार्थं, तेन ''चिन्तया सुप्रकम्पया'' इत्यादि सिद्धम् । इति । ५ चोदना च क्रियां प्रति प्रवर्तकं वचनं यथा-''अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्णकामः'' (तैतिरीय-संहितायाम्) इति । ब्याचकार च षड्दर्शनसमुख्यकारः—

"चो(नो १)दनालक्षणो धर्म-श्रोदना तु कियां प्रति । प्रवर्तकं वचः प्राहुः, स्वःकामोऽग्निं यथा यजेत् ॥"

इति (षड्दर्शनसमुचये अ० ६, श्लो० ४)। प्रकर्षेण चोदयः प्रचोदयोऽसिम्नस्तीति । १० 'अभ्रादिभ्यः' (सिद्ध० ७-२-४६) इति बहुवचनस्याकृतिगणज्ञापनार्थत्वात् अप्रत्यये प्रचोदयो-'वेदस्तस्मात्, वेदोपदेशमाश्रित्येत्यर्थः । 'गम्ययपः कर्माधारे' (सिद्ध० २-२-७४) इति पश्चमी । किंविशिष्टाद् वेदात्? 'सवितुः व' वशब्दस्य ''कादम्बलण्डद-लितानि व पङ्कजानि" इत्यादिषूपमानार्थस्य रूढत्वादादित्यादिवत्, समस्तार्थसार्थप्रकाशक-तया भास्करतुल्यादित्यर्थः । तस्माद् वेदादस्मन्मतयः अद्भ्याराधनादौ प्रवर्तन्ताम् । अत्र १५ यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धाद् यतो विद्यते, किं तत् ? 'ॐ' ओमित्यक्षरं, छन्दसामादिभूतत्वात् तस्य । किंविशिष्टम् ? 'भूर्भुवःस्वस्तत्' भुवनत्रयव्यापि । न हि किञ्चिदभिषेयसमाविष्टं वस्तु गुरुसम्प्रदाययुक्तयाऽन्विष्यमाणं अत्रान्तरे शब्दपर्यायैनीवाप्यते, सर्वेरपि प्रवादिभिरविगा-नेनास्य सकल्भुवनत्रयकमलाधिगमबीजतयोपवर्णितत्वादिति परिभावनीयमेतत् । अत एव चास्यासाधारणं विशेषमाह-आण्यमिति । आण्यते-उच्चार्यते स्मर्यत इति आण्यं-प्रणि-२० घेयम् । कस्येत्याह-'वस्य' उः-ब्रह्मा, उः-शङ्करश्च, अः-र्कृष्णः । सन्धिवशात् वं-पुरुषत्रयं तस्यापि ध्येयमिति भावः। वस्येति कर्तरि षष्ठी 'कृत्यस्य वा' (सिद्ध० २-२-८८) इति लक्षणात् । यद्वा वेदात् । किंविशिष्टात् ? सवितुः-उत्पादयितुः, प्रतिपादयितुरितियावत् । किं तदिति व्याप्यमाह-ओमित्यादि । शेषं पूर्ववत् । नवरं वशब्दो वाक्यालङ्कारे ज्ञेयः । रे आण्यमित्याकारलोपः प्राक्तनवाचोयुक्तेरेवावसेयः । तदयं समुदायार्थः-यस्मिन् वेदे १५ आदावखिलजगत्रयन्यापी देवत्रयेणापि प्रणिधेयः प्रणव उद्गीयते यश्च समस्तार्थप्रकाशनै-कभास्करस्तस्य वेदस्योपदेशमाश्रित्य कामसम्पत्कारणे विद्वज्जनाभ्यर्चनीये चाद्रयाराधने आस्माकीना बुद्धयः प्रवर्तनशीलाः सन्तु । इति भट्टदर्शनाभिप्रायेण व्याख्या ॥ ७ ॥

१ 'देवससात् देवापदेशः' इति ख-पाठः । २ 'वेति उपमार्थं सिवतुः सर्वार्थमकाशकत्वेन सूर्यसमानात् तसाद्' इति ख-पाठः । ३ 'लोकत्रयब्यापि । तिर्हि किक्कि०' इति ख-पाठः । ४ 'मन्नोकारशब्दस्य पर्वायो नैवाप्यते सर्वेरपि प्रवादिभिरप्यविगाने नास्य०' इति ख-पाठः । ५ 'वान्तरमाह' इति ख-पाठः ३ 'पुरुषोत्तमः' इति ख-पाठः । ७ 'वः तस्य वस्य तेनापि ध्येयमित्यर्थः रे भाष्यमित्या' इति ख-पाठः । ८ 'प्रवर्तेण्ह्यामिति भद्दक्षेनेन मन्नव्याक्या' इति ख-पाठः ।

14

अंथवा सामान्येन सर्वप्रवादिसंवादिस्वरूपस्य पैरमात्मनः प्रणिधानमिदम् अभू र्मुं वःस्वस्तदित्यादि । ओमिति प्राग्वत् । भूर्भुवःस्वस्तदिति हे सर्वन्यापिन् । विदेऽप्यु-क्तम्-"पुरुष एवेदं" इत्यादि । सवितुर्वरेण्यिमित्यत्रानुनासिकश्चोक्तनीत्या । भगोंदेवेति भगश्च उश्च उश्च तेषामपि देव आराध्यः । न च वाच्यं तेषामाराध्यो नास्तीति, तेषामपि प सन्ध्यावन्दनादिश्रवणात् । तथा—

'पञ्चाशैकोनके कोष्ठे, अकारादिप्रविस्तरे । तत्र मध्यस्थितं देवि !, शिवं परमकारणम् ॥ अष्टवर्गान्तगं बीजं, कवर्गस्य च पूर्वकम् । विह्ननोपरि संयुक्तं, गगनेन विभूषितम् ॥ एतद्देवि ! परं तत्त्वं, योऽभिजानाति तत्त्वतः । संसारवन्धनं छित्त्वा, स याति परमां गतिम् ॥"

इत्यादिवचनप्रामाण्यात् । स्य-अन्तय । कमित्याह-'धीम्' धीः निचत्तं तत्र य इः-कामस्तं, मनःकामे हि ध्वंसिते ध्वस्तावेव वाकायकामी, तथा अहिधियः-क्रूरताद्याः ताः अप्यपनय, चं विनाऽपि समुच्चयस्य गम्यमानत्वात्—

"अहरहर् नयमानो, गामश्वं पुरुषं पशुम् । वैवस्वतो न तृष्यति, सुराया इव दुर्मदी ॥"

इत्यादाविव तथासत्त्वम् । तथा योनिं सचित्तादिकां चतुरशीतिलक्षसङ्ख्याविष्ठिन्नां वा करोतीति योनयति इति ण्यन्तात् किपि णिल्लिकं च योन्-संसारः तस्मात् योनः-संसार-महोदघेः प्रचोदय-अपनय, अस्मानिति शेषः । कामकोधादिभावशत्रुध्वंसनपूर्वमस्मान्मुक्तिं २० प्रापयेत्यभिप्रायः । प्रचोदयेत्यनेनैव कामादिविध्वंसनमर्थापन्नं मुक्ततायास्तन्नान्तरीयक-त्वात् नार्थः 'स्यधीमिह धियः' इत्यनेन चेत्, न, मुक्त्यर्थिना पूर्वं कामादिपराजयो विघेय इत्युपायोपेयभावज्ञापनार्थत्वाददोपः । तथा अत् इति सागतपक्षवत् साङ्क्ष्यपक्षवद् वेति सर्वदर्शनाभिप्रायतो मन्त्रव्याख्या ॥ ८ ॥

अथासी गायत्री सर्वनीजाक्षरनिधिरिति द्विजप्रवादमाश्रित्य कैतिचिन्मन्त्राक्षर-२५ नीजानि प्रदर्श्यन्ते, तद्यथा—ओमिति नीजाक्षरमक्षपादपक्षदर्शितप्रभावदिङ्मात्रं च भगेदि इत्यनेन ध्यानकार्यापेक्षं वर्णसूचनम् । तथाहि-भर्ग इतीश्वरस्तेन च श्वेतवर्णो रुक्ष्यते

३ 'अथ सर्वदर्शनसंवादिस्वरूपस्य परमेश्वरस्य' इति ख-पाठः । २ 'परमेश्वरस्य' इति ग-पाठः । ३ 'पूर्व-वत' इति ख-पाठः ।' ४ ऋग्वेदे पुरुषसूत्ते । ५ 'पुरुष ए्वेद्ण् सर्वे यङ्कृतं यख् भव्यम् । उतासृत्यस्येशांनी यद्श्वेनातिरोहित' इति । ६ 'मिति पूर्ववत् भगेश्व०' इति ख-पाठः । ७ 'गच्छेत्' इति ग-पाठः । ८ 'विना-शय' इति ख-पाठः । ९ 'घी:-बुद्धिः' इति ख-पाठः । १० 'ताथाः ता अपि विनाशय' इति ख-पाठः । ११ 'पायोविषेयः इत्युपायोपयञ्चापनार्यस्वाददोषः'इति ख-पाठः । १२ 'वृशेनेषु मद्भः' इति ख-पाठः ।

शान्तिकपौष्टिकादौ । उरिति ब्रह्मा । स च पीतवर्ण ध्वैनति स्तम्भादौ पीतरक्तयोः कवि-रूढ्येक्यात् रक्तवर्णस्यापि ग्रहणं वश्याकर्षणयोः । द इति कृष्णस्तेन च कृष्णवर्णो गम्यते धूम्बत्वेऽपि साहश्यादेवमुक्तं, वो द्वेषोच्चाटनावसानेषु इत्यादिरन्योऽपि, श्रीमतोऽस्य बीजा-श्वरस्य प्रणिधानविधिर्यथाऽऽम्नायमवसेयः ॥

यदि वा ओमित्यनेन-

"वैद्वकला अरिहंता, निउणा सिद्धा य लोटकल सूरी। उवज्झाय विसुद्धकला, दीहकला साहुणो सुहया"॥

इति (भिस्ति भरस्तोत्रगतदशम)गाथोक्तरहस्येन परमेष्ठिपञ्चकमेव महानन्दार्थिना (जनेन) ध्येयमिति ॥ अथवा भूरित्यनेन पृथ्वीतत्त्वमुच्यते । भुइत्यनेन भुवनं जलतत्त्वम् । वहत्यनेन विह्नितत्त्वम् । स्वस्तत्सिव इत्यनेन वीं य्वाकाशतत्त्वे । तत्र स ईत्यनेन समीरणतत्त्वम् । १० विरित्यनेन वियत्तत्त्वम् । स्वर्—ऊर्ध्वलोकं मुखमस्तकरूपं तनोति—व्यामोति इति स्वस्तत् , तच्च तत् सविता चेति समासः ।

"तत्त्वपश्चकिमदं विनियोगात् स्मर्थमाणमघजातिविघाति । कल्पवृक्ष इव भक्तिपराणां पूरयत्यभिमतानि न कानि ?॥"

अथवा रेण्यं धीमिह इति हि हकारे (रे)रेफे च धी इति ईकारे च ण्यं इति बिन्दी च १५ योजिते (हीँ) मायाबीजं, तद्प्यचिन्त्यशक्ति, सर्वमन्त्रेषु सार्वभौमायितत्वात् । इदमेव माया-बीजं मुद्गादिकं (१) महिधियोयोनः इति नात्परस्य विसर्गस्य कमाद् योजने नम इति भावात् तदन्तो महामन्त्रः "वर्णान्तः पार्श्वजिनः" इत्यादिवचनप्रामाण्यात् , तथा वरेण्यमिति यस्थाऽकारात् परे रगतेकारे ऐमिति बिन्दौ च वाग्बीजं, ऐं। अधीमहीत्यत्रार्हतपक्षे इः-काम उक्तः, अतस्तद्रबीजमि (स्मरबीजं) खचितसकलीकाररूपं निरूपितम् । तथा वैष्णवपक्षे या १० इति लक्ष्मीव्याख्याता ततस्तेन लक्ष्मीबीजमुपिक्षप्तं रिव(ख)चितश्रीस्वरूपम् । अथवा मिह इति हि व्यञ्जनहकारे सवितुरिति सस्वरसकारे ओमित्योंकारे च योजिते ह्सोम् भवति । तत्तो वाग्बीजस्मरबीजप्रमुखप्रस्तुताक्षराणां संयोगे श्रीपद्मावती-श्रिपुरादिमहादेवता-रार्धनाः परममन्त्राः सर्वार्थसिद्धिनिबन्धनं भवन्ति विविधानुस्मर्थमाणा इति । तथा स्व इति

षृत्तकका भईन्तो निपुणाः सिद्धाश्च लोष्टककाः सूरयः। उपाध्याया विश्वद्धकला दीर्घकलाः साधवः सुसदाः॥

१ 'कक्षयति' इति स-पाठः।

२ छाया---

३ श्रीमानतुक्रस्रिकृते भत्तिकारेत्यपरनामके पञ्चपरमेष्ठिस्तवे 'सरणं' इति पाठाम्तरस् । ४ 'बाकाशः' इति स-पाठः । ५ 'इति वायुतत्त्वम्' इति स-पाठः ।

६ 'धना महासिद्धि' इति ख-पाठः । अर्थः ११

स्वराः। भर्गे उरिति जकारादूष्माणः। सवितुरिति द्वादशसङ्ख्यासूचनम्। तत जष्माणः सवितृस्वरान्तासक्षकस्यापि विषोमिंहत इति रहस्यम्। मिंह इति मस्थाकारात् परे हि हकारे रे ष
ण्यमिति विन्दौ च योजिते सिद्धचकस्यादिबीजं सर्वदेवतानामेकलीलागृहं प्रणवतुस्यफलं
सम्पत्सम्पादननिपुणं अर्हमिति बीजाक्षरं सूचितम्। इत्यनया दिशा अन्यदपि विद्वक्रिः
भ स्वप्रज्ञाऽनुसारेण वाच्यम्। "सांयोगिका अमी अर्थाः" ईति चोक्तेः, किमाह १ सर्वेषामपि
मन्त्राक्षराणां संयोगिकत्वात्, संयोगमात्रस्थैव चाभिधेयत्वात्। तथा चाभिधीयते—

"अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम् । अधना पृथिवी नास्ति, संयोगाः खल्ल दुर्लभाः॥"

इति । एवं रक्षादियन्त्राण्यपि वाच्यानि । यथा-अत्र मायाबीजमुक्तं तदुपरि यन्त्रम्यासः १० (क्रियते) । तथा वश्यादिभावाः (प्रयोगाः ) अपि ज्ञेयाः । यथा भर्गो इति गोशब्दात् गोरोचना मिह इति मनःशिला देव इति वा विह्निशिलं अरुगे षट्ट (१)मित्यर्थः। प्रचोदया-दिति वाइलानि एभिः सिवतुरिति विशब्दाद् विशेषको विलेपनं वा । यो इति योशब्दात् योनिमतीनां-स्त्रीणां न इति नशब्दान्नराणां नरेन्द्राणां च प्रियताकरम् । तथा प्रचोद-यादिति प्रकारात् प्रदीपनानां विषाणामसाध्यतानिदानमित्यादि । अधीमहीति अकारादजा- १५ मेषशृक्ती तस्याः प्रचोद इति वा दलानि-पत्राणि भा १ भगोंदेवेति गोशब्दात् गोधूमसक्तः भा १ मदीति मात्-मधु धूलिः भा २ सवितुरिति सात् सर्पिषा सह भगों इति भात् भक्षयेत् । बरेण्यमिति वात् वलवीर्यकरं प्रचोद प्रात् प्रभञ्जनहरं इत्याद्यौषधिविधयोऽ-यत्र ज्ञेयाः ॥

चके श्रीशुभितिलको-पाध्यायैः स्वमितशिष्टपकष्टपनया । ब्याख्यानं गायत्र्याः, क्रीडामात्रोपयोगमिदम् ॥ १॥



१ अतः परं पुष्पिकां विद्यायं पाठी नास्ति ख-प्रती ।

#### श्रीविवेकसागरविरचितः

## ॥ हरिशब्दार्थगर्भितः श्रीवीतरागस्तवः ॥

इन्द्रे-भा-८श्व-धुक-ध्रवा-८हि-पवन-स्वर्णा-ध्रे-छोकान्तैरे-भारि-ब्रधं-कपी-न्दु-पीतं-गरुड-श्री-शुक्र-विष्णव-र्दंकेजैः। **ंसूत-र्रकन्द-शनी-श-वंश-वरुण-प्राणा-ऽग्नि भीता-ऽसितै-**4 रथैंस्त्वां हरिजैः ऋमाजिनपते ! त्रिंशन्मितैः स्तौम्यहम् ॥ १ ॥-शार्द्छ० भज भक्तिविनवनरेशहरिं १ भज कर्ममहीरुहभङ्गहरिम् २। भज सिद्धिपुरीपथपान्थहरिं ३ भज योगिमनःसहकारहरिम् ४ ॥ २ ॥- "पादाकुलकम् भज वैाणिफणिह्(क्ष)तवादिहरिं ५ भज भीमभवानिलहानिहरिम् ६। भज पापरंजवजनाशहरिं ७ भज सौवशरीररुगस्तहरिम् ८॥३॥ भज शोकतटाकतपोऽर्कहरिं ९ भज चिद्धिदिताङ्गिसमस्तहरिम १०॥ भज दर्पमतङ्गजराजिहरिं ११ भज पारगतं तिमिरौघहरिम् १२ ॥ ४ ॥ भज यन्त्रितपञ्चहें पीकहरिं १३ भज वादिकदम्बकको कहरिम् १४॥ भज चम्पकसूनविशेषहरिं १५ भज मारसरीसृपजिधहरिम् १६॥५॥ भज दत्तनमज्जननैकहरिं १७ भज लोकर्दनूद्भवशास्तिहरिम् १८॥ 94 भज तं नरकक्षयकारहरिं १९ भज रूपरमापरिभूतहरिम् २०॥ ६॥ भज केवलकाञ्चनसिद्धिहरिं २१ भज हासिहमप्रभशीलहरिम् २२। भज सौंख्यविधातृतुतीयहरिं २३ भज मोहविषाभ्यवहारहरिम् २४॥ ७॥ भज जन्मपवित्रितहारिहरिं २५ भज संयमनीरधिवासहरिम् २६। भज रक्षितसर्वजनौघहरिं २७ भज कर्मसमिद्दहनैकहरिम् २८॥ ८॥ भज दुस्तरसंसृतिसङ्गहरिं २९ भज नेत्रविकारविनाशहरिम् ३०। भज शारदचन्द्रसमानयशोघनसारसुगन्धितभूवलयम् ॥ ९ ॥ जिनवर! परमाईतस्तवस्ते व्यरचि मया गुरुसोमसुन्दरास्य (१)। प्रवितर सुविद्यालराजराजद्गुणं मम वर्यविवेकसागरं त्वम् ॥ १० ॥

१ भेकः । २ रविष्रवृत्तिकरः । ३ भवान्तरम् । ४ सूर्यः । ५ पीतवर्णः । ६ स्ववैंकी अधिनीकुमारकी । ७ पारदः । ८ स्वामिकार्तिकेयः । ९ वागेव फणिनः-सर्पास्तैर्गमिता वादिन एव हरयो-भेका येन । १० अकारान्तोऽपि वर्तते शब्दोऽयम् । ११ इन्द्रियम् । १२ दैत्यः । १३ तृतीयः शनिः सुस्रकारकोऽस्ति इति रस्नमालायाम् ।

<sup>\*</sup> वृतरह्माकरेऽस्य सक्षणमेवम्—मात्रासमकं नवमालगन्तम्, उपित्रा नवमे परयुक्ते, अष्टाभ्यो माद् गावुपित्रत्रा जाम्कावयाम्बुधेर्विकोकः, तशुगकाद् वानवासिका स्थात्, वाणाष्ट्रनवशु वदि लक्षित्रा । यद्तीतक्षत्रवि-विषयः समयुक्तमात्रासमादिपादेः कलितम् अनियतकृत्तपरिमालकदितं प्रवितं क्रमाञ्च 'पादाकृतकम्' ॥

## ॥ श्रीऋषभजिनस्तुतिः ॥

## कामकीडाच्छन्दोनिबद्धा सारङ्गशब्दार्थसङ्गलिता च।

(सावचूरिः।)

4

90

94

श्रीनाभेयं योगिध्येयं वेहज्योतिःसारङ्गं (१)
संविश्रेयःश्रेयःपद्यागत्यामाद्यत्सारङ्गम् (२)।
कॅर्मक्षोणीजन्मश्रोणीश्रेणीध्वंसे सारङ्गं (३)
नीम्युत्कण्ठाव्याप्तस्वान्तः सावैस्थान्ना सारङ्गम् (४)॥१॥
अर्हद्वृन्दं क्षृप्तानन्दं चेश्चचक्षःसारङ्गं (५)
विश्वासत्यव्याधादित्यच्छायाभेदैः सारङ्गं (६)।
क्षीमाक्षेमं दक्षेक्षोणीकोमुद्यामुत्सारङ्गं (७)
विश्वासत्यव्याधादित्यच्छायाभेदैः सारङ्गं (६)॥२॥
स्तीम्यध्वान्तं ध्वस्तध्वान्तं श्रीसिद्धान्तं सारङ्गं (९)
भैव्याम्भोजेप्वाविर्भृतानन्दाम्भोरुद्सारङ्गम् (१०)।
अज्ञानालीपाथोदालीशत्या(१) द्यत्सारङ्गं (११)
वेन्दारूणां भीदीहरूणां वेक्षोवृक्षे सारङ्गम् (१२)॥३॥

१ श्रीनाभिराजसुतम् । २ साधुध्यानगन्यम् । ३ शरीरकान्तिस्तया सुवर्णीपमम् । ४ सकलकल्याणसमीचीनमार्गगमनविषये बलवत्सारङ्गमिव सारङ्गम्-अश्वम् । ५ कर्माण अष्टा तान्येव श्लोणी-पृथिवी
जन्तोः-जन्मवतो या श्लोणिर्गृद्याकारा तद्ध्वंसने सारङ्गम्हिन्नम् । ६ अहं उत्कण्ठाव्याप्तस्वान्तः-हर्षपूरितमनाः श्लीनाभेयं जिनम् । ७ स्वकीयबलेन सारङ्गम्सिहम् । ८ अहं अहंद्वृन्दं स्तोष्ये-स्तवीमि ।
कीदृशम् अहंद्वृन्दं-जिनसमूहं ? क्लृप्तानन्दं-सम्पादितहर्षं रचितप्रमोदम् । ९ देदीप्यमाननयनाभ्यां मृगम् । १० सर्वमृषावादपर्वकालीनस्र्यप्रभाभेदने सारङ्गमिव सारङ्गम् राहुतुत्वम् । ११ क्लशीभृतदुरितम् ।
१२ दक्षाः-प्रवीणास्त एव श्लोणीकौमुद्यः-पृथ्वीचन्द्रज्योत्स्नास्तासां मुदः-हर्षास्तेषां सम्पादने सारङ्गमिव
सारङ्गं-चन्द्रम् । १३ माङ्गल्यरत्याः-कत्याणकामित्रया आलिङ्गने नन्दत्-माद्यत् सारङ्गमिव सारङ्गंकन्दर्पम् । १४ नुवीमि अध्वान्तं-प्रकाशरूपं सिद्धान्तं स्तौमि सारङ्गं-सूर्यम् । १५ भव्यकमलेषु
प्रकटीभृतप्रमोदजलकह्पालीपु सारङ्गं-हंसम् । १६ अङ्गानसमृहजलधरश्रेणीहरणविषये दृष्यत्-माद्यत्
सारङ्गं-वायुम् । १७ अभिवन्दित्याम् । १८ भयकाष्टानाम् । १९ पञ्चरक्ने सारङ्गं-शुकसदृशम् ।

२०

जैनीध्यक्षं दक्षं यक्षं सुष्ठुच्छायासारक्षं (१३)
ंसीक्या वाण्या गाम्भीर्येण ध्वस्तोक्ष्रज्ञत्सारक्षम् (१४)।
अर्हत्सर्पद्वाक्योद्गर्जत्पर्जन्याम्भःसारक्षं (१५)
वन्दे विडाकामकीडाकासारश्रीसारक्षम् (१६)॥ ४॥
दिति श्रीक्षप्रभिनन्तुतिः कामकीडाऽऽक्या।

# श्रीयुणविजयगणियुम्फितः

## ॥ श्रीमहावीरजिनस्तवः ॥

( सारङ्गशब्दार्थमयः )

चेन्द्रा-ऽदित्यं-मरोल-दॅन्ति-पंचनैः सिंह क्षमा भृद्-धंनैः वीणा-केम्बु-रमीसमुद्भव-रेसा-केपूर-शेवी-देकैः । र्रंक्षमीकान्त-कुँठार-खेंद्ग-कुँसुमैदीपी-ऽऽपैगा कीर्मुकै-

ैनिर्प्रन्था-ऽर्िले पेथोरुहा-ऽर्गुरू-े पिकेर्वह्नर्थे-इश्वे-कार्तस्वरैः॥१॥-शार्दूछ० रैमण-चित्रके-लोचन-कर्जेलेर्वदनि चित्रै-भुँजङ्गम चैन्दनैः। कुँल-सुँवास-महोद्धिनन्दिनी-प्रमदसप्रमदैर्वनिविश्वतैः॥ २॥-छत० र्वयामा-भेके-रेथाङ्ग रेक्न-गेरुडेः कीर-सुवङ्गो जैवल-

प्रेह्नद्वर्णनभो-उँम्बुपेः सुँकलबद्वाक्-सौरिका-सँअनैः । वेणी रॉग-कुँरङ्ग-कुर्कुट लैसद्वंशर्स्करद्वाहनै-

रथैंवीरिविभुं नभोरस(६०)मितैः सारङ्गजैः संस्तुवै ॥ ३ ॥–शार्दूछ० भविककुमुदबोधनसारङ्गं कोविदकोकनयनसारङ्गम् । सुकृतसरोवरतटसारङ्गं दुष्कृततरुभञ्जनसारङ्गम् ॥ ४ ॥–पादाकुछकम् कुनयरजोहरणे सारङ्गं कितवकरिटदारणसारङ्गम् । निश्चलतानिर्जितसारङ्गं कुगतिदहनतर्जनसारङ्गम् ॥ ५ ॥ सुस्वरतातर्जितसारङ्गं चारुनिरञ्जनतासारङ्गम् । सुद्वररूपविजितसारङ्गं सर्वसहनगुणतासारङ्गम् ॥ ६ ॥ सुन्दररूपविजितसारङ्गं सर्वसहनगुणतासारङ्गम् ॥ ६ ॥

१ अहं जैनाधिष्ठायकं दक्षं-प्रवीणं यक्षं शोभनकान्त्या प्रवालसदृशम् । २ स्वकीयया बाचा । ३ गम्भीरत्वेन । ४ निराकृतगर्जायमानमेघसदृशम् । ५ जितविस्तारिवचनरूपगर्जारवयुक्त-जलधरजलपाने सारङ्गं-चातकम् । ६ लजायुतकामकेलितलागलक्ष्मीशोभाकारि सारङ्गं-कमलम् । ७ सर्वगुर्वक्षरमयं कामकीलाख्यं पञ्चदशवर्णात्मकं छन्दः ('एकन्यूनौ विद्युन्मालापादौ चेल्लीलाखेलः' इति लक्षणात्मकं लीलाखेलापरनामकम् )।

34

श्वासपराजितवरसारक्ने दुर्मदिविधिवदने सारक्रम्। दुरितमलापनयनसारकं मन्मथभसम्बरणसारक्रम् ॥ 🗷 ॥ कुमतिलतालवने सारङ्गं करपङ्कलसमतासारङ्गम्। समचसरणसञ्चितसारङ्गं त्रिभुवनभवनसुभगसारङ्गम् ॥ ८ ॥ निर्मलतागङ्गासारङ्गं भूमञ्जुलताजितसारङ्गम्। शमरसरताकरसारकं सज्जनमैनपङ्कुजसारक्षम् ॥ ९ ॥ अद्भुतपरिमलसुखसारङ्गं देवसमुद्राहितसारङ्गम्। कण्डचमत्कृतकलसारङ्गं दुर्नयविततगहनसारङ्गम् ॥ १० ॥ दमितकरणचञ्चलसारङ्गं मुक्तरजतमणिगणसारङ्गम् । निर्वृतिमृगनयनसारङ्गं कुमतकुरङ्गहननसारङ्गम् ॥ ११ ॥ त्रिभुवनवर्तिसुजनसारङ्गं सिद्धिवधूलोचनसारङ्गम्। श्राशिसोदरसुन्दरसारङ्गं सौवरमादर्शितसारङ्गम् ॥ १२ ॥ कीलितकोपविषमसारङ्गं वाणीशीतलतासारङ्गम्। पावितनिजनिरुपमसारङ्गं मृगमद्जैत्रवदनसारङ्गम् ॥ १३ ॥ निजवशनिर्मितमतिसारङ्गं सुरपतिभिर्विन्तं सारङ्गम् । विदलितमोहविपुलसारङ्गं देवीकृतवापीसारङ्गम् ॥ १४ ॥ गगनचितगुरुवृषसारङ्गं ज्ञातकुले निर्जरसारङ्गम् । रोषभुजङ्गदमनसारङ्गं ज्ञानमहाभूरुहसारङ्गम् ॥ १५ ॥ स्वीयवशीकृतमैनसारङ्गं लेश्यागुणगालितसारङ्गम्। दानावर्जितभविसारङ्गं निगदितनियतनिपुणसारङ्गम् ॥ १६ ॥ केलिकृते रक्षितसारङ्गं जनरञ्जनलोचनसारङ्गम् । लुञ्चितभुजगसदशसारङ्गं धर्मकथालापितसारङ्गम्॥ १७॥ अङ्गरजोमृगमदसारङ्गं मोहरजनिवोधनसारङ्गम् । स्वरमाधुर्यमथितसारङ्गं वीरं भजत सुकृतसारङ्गम् ॥ १८ ॥ इत्थं वीरजिनः स्तुतो नवनवैः सारङ्गशब्दोद्भवैः सद्भावैः सनयं गुंणादिविजयेनानन्दरोमोद्गमम् । हर्षोत्कर्षवशेन पेशलतरेभीवैः सुरैः सन्नत-श्चित्तप्रीतिकरं परं पदमयं दद्यानमुदा देहिनाम् ॥ १९ ॥-शार्द्छ०

M M M M

१-२ मनसः स्थाने 'मन'प्रयोगश्चिन्तनीयः। १ 'गुणविजयेन' इत्यर्थः।

### पण्डितश्रीलक्ष्मीकञ्जोलगणिकृतं परागशब्दाष्टोत्तरशतार्थनिबद्धं

# ॥ साधारणजिनस्तवनम् ॥

| श्रीदेवेन्द्रनरेन्द्रमौलिमुकुटोद्घृष्टांघ्रियुग्मं जिनं |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| नत्वाऽकुर्मि 'पराग'शब्दविविधार्थोत्पत्तिमालां च याम् ।  | 4   |
| पापं पिण्ढि तदीयपुण्यवशतो यन्मामकीनं विभो !-            |     |
| ऽभिध्यातीतफलापवर्जनसुधाविष्वाणकारस्करः ॥ १ ॥–शार्दूछ०   |     |
| वक्राज्ञवायुजितपद्मपरागपूरं                             | , • |
| हन्मन्दिरस्थ <b>खपराग</b> हतप्रचारम् ।                  |     |
| प्रोद्दीसका <b>ञ्चन</b> पैरागसवर्णवर्ण                  | 1•  |
| त्वज्ञापरागरसिकः स्तुतिमानये त्वाम् ॥ २ ॥–वसन्त०        |     |
| देवाऽपरेाग ! निकृतिप्रततिप्रतान-                        |     |
| च्छेदे कुठार ! सुपरागसमाङ्गगङ्गम् ।                     | ,   |
| त्वां संश्रयाम्यनिमिषाघिपचापराग-                        |     |
| संसारमुक्त ! भुवि विस्तृतसम्पराग ! ॥ ३ ॥-,,             | 11  |
| स्वामिन् ! जय त्वमनिशं सपरम्पराऽऽग                      |     |
| मादिप्रकाशक ! चिरं गतपापराग ! ।                         |     |
| यश्चाप्युवक्थ ऋषिराजिषु पुष्पराग-                       |     |
| <b>वृत्तिं</b> विघद्दितमणीवकचापराग ! ॥ ४ ॥–,,           |     |
| पूैर्वापरस्वरविपर्ययतः पराग <sup>1</sup>                | २०  |
| तस्वावबोधमिहिरोद्गमने पराऽग !।                          |     |
| र्त्वं किं परागमयसे मयि मुक्तिदाने                      |     |
| क्कुप्तापरागसि जितारिरथ प्रसीद् ॥ ५ ॥–,,                |     |
| <b>हु</b> ष्णापरागविरतं निरतं क्रियायां                 |     |
| छीलापरागतिचरन्तमधं हरन्तम् ।                            | *4  |
| <b>विश्वा</b> ऽपरागपतिशुद्धयशोऽभिरामं                   |     |
| वन्दे प्रियंवद ! पॅरागणनीयशीस्रम् ॥ ६ ॥–,,              |     |
|                                                         |     |

९ पर:-डाक्ट अग:-तिरि:, मेरुरिसार्थः । २ व्यवगतरागः ! १ (पारशः !' इसर्थः । ४ परेरगण-नीयमाशास्त्रम् ।

9.

9'1

10

14

भूवाः परागपुरुषेषु कृपां दधानो मायापरागवनितावधवैनतेयः । यः कोपरागरहितस्त्वमसीन ! तेन सेवे भवन्तमपैरागमशैलवज्रम् ॥ ७ ॥-वसन्त०

ध्वस्तोपरागपरभागविभूषिताङ्गं सूरापरागमसमीकृतकर्मधर्मम् । पुण्यापरागजनदत्तभवं भजेयं देवाऽपरागणितलक्षणसञ्चयं त्वाम् ॥ ८ ॥-,,

सेवाऽपरागणितसीख्यकरं श्रयामि

हत्तापरागहरणं करणं गुणानाम् ।

प्रोद्यत्पेरागतिगतं शरणं जनाना
मिष्टार्थसाधनसुपर्वपैरागकल्पम् ॥ ९ ॥-,,

तेजीविराजितपराङ्गसमीपरागद्वेषच्छिदं धनहयद्विपरागहीनम् ।
गेमे(ये) सति द्वतपराग ! नमस्करोमि
गेस्थे(ये!) जयेऽकलितपापपरागमाशु ॥ १० ॥-,,

गेस्थेजिते जननमृत्युजरापरागं मां देहि तन्छिवपदं विलसत्परागम् । राज्ञेहतस्मरपरागपकोपराग-रिक्तं परागणधरस्थितिकार्यकारिन् ! ॥ ११ ॥-,,

पस्था(?) क्रदेवकृतचन्दनसत्परागो
यो द्वापरागमगिरोऽस्ति न जञ्जपूकः ।
गेयं विधाय कृतदुष्कृतसम्परागमीडे प्रतीतमपरागमभिष्यया तम् ॥ १२ ॥-,,

गेपाग्रगे जितपुनर्भवभापराग-रास्थानके तमुदिते भुवने पराग !। गेहो कृते निहतमोहमहापराग ! गेस्थे पणे कुरु सुखं हामधीपराग !॥ १३॥–,,

अपरदार्शनिकसिद्धान्तपर्वतमेदने वक्षमिव वक्षम् । २ मोक्षगतिप्रासम् । ३ करपष्ट्रशतुरुषम् ।

90

94

80

24

गेऽथेंपरागकरणोद्यमिनं नमामि
गेसो स्थिते खलपरागभयप्रमुक्तम् ।
गेन्नेकृतेऽर्पितपरागधराधव ! त्वां
पेहे स्थिते शुचिपरागपवित्रकीर्तिम् ॥ १४ ॥-वसन्त०

गेस्थे भवे सकलजन्तुकृतापराग!
गेदे निवर्हितकषायमहत्पराग!।
गेदो विधेहि सुस्तमुज्झितदुष्पराग!
गेवे सति त्रिजगदङ्गिकृपापराग!॥ १५॥-,,

पेसीपरागसमधेर्य! सुवर्यवीर्य!
पेसे परागशिवभीरुमभिष्ठुवे त्वाम् ।
ये नीकृते धनवधूप्रभुतापरागरामोदिते शुचिपरागरदालिकान्ते!॥ १६॥-,,

रित्रां कृतेनुचितदेहपरागरुपरित्रां गते जय परागभवाधिकश्रीः ।
उन्नेति रःसुविहिते जनतापरागगेघे कृते गिलतमोहमदापराग!॥ १७॥-,,

परांगनायास्तु पवे पराग, सङ्गेन मुक्तं मनसा नतोऽस्मि ।
पेवे कृते देव नमत्परागः!, संत्यक्तरक्तास्थिपराङ्गसङ्गः! ॥ १८ ॥—उपजातिः
प्राप्तापरागाधभवान्धितीरं, वन्दे पराऽगारिवमुक्तिचिन्तम् ।
तृष्णापरागर्वरुषा निषूदनं, वशापरागाद्यगुणोपपन्नम् ॥ १९ ॥—,,
दिव्यापरागर्जनतामतीतं, सेवापरागस्त्यमुखर्षिवन्द्यम् ।
परागभित्तिच्छवितोऽधिकप्रभं, परागजाविःकृतसद्गतिं श्रये ॥ २० ॥—इन्द्रवंशा
परागतार्थप्रतिपादनात् प्रियं, जनंपराऽ(जनापरा)गर्द्यवचःपरम्परम् ।
परागलदूषणधोरणीद्धं, परागदाधिन्नमहं नवीमि ॥ २१ ॥—उपेन्द्रवंशा
परागरुत्मत्स्थितिमूर्त्तिसेव्यं, परागरुद्रव्यसुधूपयोग्यम् ।
परागमाचारविचारणीयं, पराऽगदंकारमहं भजामि ॥ २२ ॥—उपेन्द्रवन्ना
माद्यतरागम्यपदप्रदान—दक्षं परागर्वगुणं श्रयध्वम् ।

सुरूपरागोत्थविकारतर्जकं, जरापरागत्वरभीतिवर्जितम् ॥ २३ ॥-इन्द्रवंशा

अर्थ. १२

94

#### श्रीलक्ष्मीकहोलगणिकृतम्

परागजावारिविशुद्धवंशः, परागरिष्टस्थितिभेददर्शी ।
सेवापरारि(१गा)नतचक्रमाजाः, कृपापराऽगालिदवाक्य ! जीयाः ॥२४॥–उपजातिः
यो दीपरागाङ्गिसमात्मबोधनो, विलापरागादिविमुक्तचेताः ।
निःस्वापराऽगास्वतरस्वरूपः, सुरापरागाह्यगुणः सुसेव्यः ॥ २५ ॥–,,
अपूर्वराणी(गा)ङ्गपरागजात-शीलं पराऽगन्धवचःप्रकाशम् ।
परागतिप्राप्त ! परागतिशं, स्तोष्ये परागोपगतिं प्रतीतम् ॥ २६ ॥–,,
वन्दे परागर्भगतिव्यतीतं, सदापरागाढतपःप्रवृत्तम् ।
कृरापराङ्गारकशोणपाणिं, परां गरीयःपदवीं अयन्तम् ॥ २७ ॥–,,
अीमद्वाचकचकवर्तिसुगुरुशीहर्षकछोलसच्-

हिष्यः पण्डितमण्डलीबहुमतः श्रीलिक्ष्मिकहोलकः । सैवेदं रचयाञ्चकार सुपरागार्थाष्टयुक्तं शतं तेनामोतु कृती जनः शिवसुखं पुण्येन लब्धोदयम् ॥ २८॥–शार्रृहरू

इति परागशब्दाष्टोत्तरशतार्थनिबद्धं साधारणजिनस्तवनम् ।

महामहोपाध्यायचक्रवर्तिश्रीहर्षकछोलगणिकमकमलमरालायमानेन पण्डितलक्ष्मीकछोलगणिना रचयाञ्चके॥



#### पिडतश्रीग्रुणविनयगणिग्रुम्फितः

## ॥ 'सन्वत्थ'शब्दार्थसमुच्चयः॥

प्रणम्येक्चाईतः सर्वान्, शर्ववद् गोविलासिनः। सब्दथेति वरे शब्दे, क्रियतेऽर्थसमुच्चयः॥

सर्वाणि अस्त्राणि हस्तेषु येषां ते सर्वास्त्राः-सुभटाः 'दीर्घहस्त्रौ मिथो वृत्तौ' (सिद्ध० ५ अ०८, पा०१, सू०४) इति हस्त्रः ॥१॥

सर्वे च ते अर्थाश्च सर्वार्थाः॥ २॥

सार्वो-भगवान् तद्वत् तिष्ठन्ति इति सार्वस्थाः-गणधराः । 'हस्वः संयोगे' (सिद्ध०८-१-८४) इति हस्वः ॥ ३ ॥

सा-श्रीः तद्धेतुत्वात् सा अर्वणि-हये तिष्ठतीति ै अर्वस्था सा चासौ अर्वस्था चेति } १० सार्वस्था-अच्छुप्ता देवी ॥ ४ ॥

सद् वस्त्रं येषां ते सद्धस्ताः-दापिकाः ॥ ५ ॥

व्यथां अर्हन्तीति व्यथ्याः-परपीड्याः-कातराः तैः सह वर्तन्त इति सन्यथ्याः-निर्वल-वला भूपालाः ॥ ६ ॥

सर्वान् त्रायन्त इति सर्वत्राः-गुरवः ॥ ७ ॥

94

आसन् 'आस उपवेशने' (पा० धा० १०२१) भाविकवन्तः, सन्ये-वामभागे अर्थात् शकटस्य आस् सन्यास्, ततः त्रस्यन्तीति सन्यास्त्राः-निस्थामानो वृषभाः 'अन्यतोऽपि च' (कातस्त्रे सू० ६३६) इति डप्रत्ययः ॥ ८॥

सह व्यर्थेः-अपार्थकैः प्रयोजनैः निर्वर्तन्त इति सव्यर्थ्याः ॥ ९ ॥

विशिष्टया अर्थ इति संज्ञ्या सह वर्तन्त इति सव्यर्थ्याः-योगाः, नैयायिकमते हि द्रब्या- २० दीनां त्रयाणां अर्थ इति संज्ञा ॥ १० ॥

सद्भिः व्यस्ताः-खण्डिताः सद्व्यस्ताः-खलाः ॥ ११ ॥

सार्वत्राः सार्वमित्यर्थः वन्दे इति किया देवमनुष्य० इत्यत्र 'बहुलम्' (सिद्ध० ५-१-२) इति वचनात् अन्यत्रापि द्वितीयार्थे सप्तम्यर्थे च त्राप्रत्ययः ॥ १२ ॥

श्चर्वी-महेशः तस्य अस्त्राणि, प्राकृतत्वात् पुंस्त्वम् ॥ १३ ॥

२५

१ गायकवाडपार्वात्यमन्दिर(Oriental Institute)सरकायाः प्रतेराधारेण पाठान्तराणि सृचितानि पण्डितवर्थैः श्रीयुत्तलालचन्द्रैः । तेषु यानि विशेषेणोपयुक्तानि तेषां समावेशो मूक्रभागे निर्दिष्टी मया { } एतिष्ठद्वेन, अवशिष्टानि तु प्रायः समिवेशितानि टिण्पणीषु ।

सन्-प्रधानः { यो } विः-पक्षी अर्थाद् गरुडः, स एवास्त्रं विघातकत्वाद् येषां ते सद्ब्यस्त्राः-सर्पाः ॥ १४ ॥

सार्वः-अर्हन् तस्य अर्थाः-वाच्याः सार्वार्थाः-अतीता-ऽनागत-वर्तमानकालभाविनः पदार्थाः खलु भगवत एव वाच्या भवन्ति, नान्यस्य ॥ १५ ॥

५ सार्वस्य-अर्हतः वाक्ये अर्थाः-हेतवः सार्वार्थाः अनन्ताः॥ १६॥ सर्वार्थाः-समस्तद्रव्याणि जिनैदीक्षासमये परित्यक्ताः॥ १७॥

सर्वार्थाः समस्तेभ्यः पापेभ्यो ये अर्थाः-निवृत्तयः उपरमा इति यावत् ते आश्रिता जिनैरिति ॥ १८ ॥

सर्वे च ते अर्थाश्च-अभिषेयाः सर्वार्थाः भगवतां वाच्या भवन्ति ॥ १९ ॥

सर्वार्थाः-समग्रप्रकाराः व्याख्या भगवद्भिरेव विधातुं शक्यन्ते, सुरनरतिरश्चां स्वस्वभा बाऽनुगतत्वाद् अर्दद्वाणीनामिति ॥ २० ॥

सर्वार्थाः-न्यक्षसांसारिकवस्तूनि श्रीजिनैः परित्यक्ताः॥ २१॥

अत्र सप्तस्वर्थेषु "अर्थो हेती प्रयोजने ॥ निवृत्ती विषये वाच्ये प्रकार-द्रव्यवस्तुषु ।" इत्यनेकार्थः (है० का०२, श्लो० २२४-२२५) सर्वेषां गुणानां अर्थनं-प्रार्थनं येषां ते १५ सर्वार्थाः-जिनाः ॥ २२ ॥

श्रव्याः-श्रवणार्हाः धर्मोपचयहेतुत्वाद् अर्था यासु ताः श्रव्यार्थाः-भगवद्वाण्यः॥२३॥
'षूलङ प्रसूतौ' ( ) सवनार्हाः सव्याः ते च अर्था विद्यन्ते येषां ते सव्यार्थाः, यतोऽर्थाः सर्वेऽपि भगवद्भिरेव पूर्व प्रादुष्कृताः सूत्राणि च गणभृद्भिरिति ॥२४॥
'षूश् क्षेपे' ( ) सवानार्हाः-निन्द्यार्हाः सव्याः-आन्तरवैरिणः तेषां विद्याताय
१० अर्थो येषां ते सव्यार्थाः ॥ २५ ॥

सवनं-मोक्षलक्ष्म्या सह सन्धानम् ॥ २६ ॥

यद्वा सवनं कर्मशत्रुणां पीडनम् ॥ २७ ॥

यद्वा सवनं-करुणया आत्मन आद्रीभावः॥ २८॥

यद्वा सवनं-कर्मसेनाया मधनम् ॥ २९ ॥

१५ यद्वा सवनं-त्रिजगदैश्वर्यविधानम् ॥ ३० ॥

यद्वा सवनं-विशुद्धभावे गमनम्, तत् कर्तुमर्हाः सच्याः, ईद्दग्विधा अर्थाः-सम्यग्ज्ञा-नादयो हेतवो { विद्यन्ते } येषां ते सव्यर्थाः ॥ ३१ ॥

अत्र पर्स्वर्थेषु 'षुनज् सन्धा–क्लेद-पीडनमथे' ( ) 'षुच् षुल् चैश्वर्य-प्रसवयोः' ) इति धातुप्रयोगाः ।

१ 'निन्दार्हा' इति पाठान्तरम् । २ 'धुनम् सम्बन्धः मन्येषु' इति पाठान्तरम् ।

सन्-विद्यमानोऽक्के बस्तः-छागो येषां ते सद्बस्ताः-श्रीकुन्धुस्वामिनः ॥ ३२ ॥ सवनं-मेरुशिखरेऽमिषवः तदहीः सन्याः, अर्थ्यन्ते मोक्षलक्ष्म्या ये तेऽर्थ्याः, पश्चात् कर्मधारये सन्यार्थाः ॥ ३३ ॥

सर्वेषु ज्ञानादिषु आस्था {-यतो } येषां ते सर्वास्थाः ॥ ३४ ॥ सर्वाणि वस्तूनि ज्ञानस्यास्थायामालम्बने विद्यन्ते {येषां} ते सर्वास्थाः ॥ ३५ ॥ ५ सर्वेषां देवादीनां व्याख्यानावसरे द्वादशसङ्ख्या आस्थाः-सभा येषां ते सर्वास्थाः॥३६॥ सर्वेषां मोक्षसुखानां आस्था-अपेक्षा येषां ते सर्वास्थाः ॥ ३७ ॥

"आस्था यह्नालम्बनयोरास्थानापेक्षयोः" इति (हैमेड्नेकार्थे का० २, श्लो० २२५) चतुर्व्वर्थेषु आस्थाशब्दः पृथगर्थः।

सवः-यागः विधेयतया विद्यते येषां ते सविनः-यागकर्तारो मिथ्यात्विनः, तैर्न स्तूयन्त १० इति सन्यस्ताः 'अन्यतोऽपि च' (कातस्रे सू० ६३६) इति डः, सद्दृष्टिभिरेव खस्वर्हन्तः स्तूयन्त इति ॥ ३८ ॥

सन्-बन्धुरो विः-पक्षी हंसः, सः अस्तः-क्षिप्तो गत्या यैस्ते सव्यस्ताः ॥ ३९ ॥ सर्व्विः-प्रधानकान्तिः, भाविकवन्तः । तत्र आस्था-यत्नो येषां ते सद्व्यास्थाः ॥ ४० ॥ सिद्धः-चारुगितः एकसमयेन इतो मोक्षगमनात् तत्र अर्थो येषां ते सद्व्यर्थाः ॥ ४१ ॥ १५ शस्य-श्रेयसो वीः-व्याप्तिस्तत्र आस्था-अपेक्षा येषां ते शब्यास्थाः ॥ ४२ ॥

सताम्-आभवं विद्यमानानां कर्मणां या वीः-तिरस्कारः सा एव अर्थी येषां ते सद्च्यर्थाः ॥ ४३ ॥

शस्य-सुखस्य वीः-प्रैयोजनं सा अर्थ्यते यैस्ते शब्यर्थाः ॥ ४४ ॥ अत्र पञ्चस्वर्थेषु 'वील् कान्ति-गति-व्याप्ति-क्षेप-प्रैयोजन-खादनेषु' ( )२० इति धातुप्रयोगे भावकिवन्तरूपाणि ।

शस्य-शुभस्य त्रीः-वरणं 'त्रीग् वृत्याम्' ( ) भाविक्ववन्तः, तत्र अर्थो येषां ते शब्यर्थाः ॥ ४५ ॥

सति मोक्षे वान्ति-गच्छन्तीति सद्वाः॥ ४६॥

यद्वा सतः कर्मरिपून् वान्ति-हिंसन्ति इति सद्धाः 'आतो० विच्' (कातन्त्रे सू० ६५४) २५ अर्थ्यन्त इति अर्थ्याः । पश्चात् कर्मधारयः सद्वार्थ्याः 'दीर्घहस्वौ मिथो वृत्तौ' (सिद्ध० ८-१-४) इति हस्वः॥ ४७॥

१ 'वीः' इति पाढान्तरम् । २ 'विः' इति पाठान्तरम् । ३ 'प्रजननं' इति पाठान्तरम् । ४ 'प्रजननं' इति पाठान्तरम् । ४ 'प्रजननं' इति

सन्तो मोक्षे गत्वराः 'षद्ध गतौ' (सिद्ध० धा०) किए, विशिष्टा ईः-कान्तिः भावकि-बन्तः तस्यैवार्थो येषां ते व्यर्थाः, पश्चाद् विशेषणद्वयकर्मधारयः सद्व्यर्थाः॥ ४८॥

सर्वेषां दुःखानां असनं-तिरस्करणं सर्वास् 'असूय् क्षेपे' ( ) भाविकवन्तः तत्र तिष्ठति सर्वास्त्थाः 'सुपि स्थः' (पाणिनीचे ३-२-४) इति कः ॥ ४९ ॥

भ सित विद्यमानस्य लोकालोकाकाशस्य केवलज्ञानेन वसनं वैस् आच्छादने , 'वसङ्ख् स्तृतौ' ( ) भावक्विवन्तः, तां तन्वन्तीति सद्वस्ताः, 'तनु(यी) विस्तारे' (सिद्ध० धा०) 'अन्यतोऽपि च' (कातस्त्रे सू० ६३६ ) इति डः ॥ ५०॥

सति निरुपद्रवे स्थाने वसन् वस्-निवसनं तथा तंसयन्ति-भूपयन्ति स्वात्मानमिति सद्वस्ताः "तसिक्यलङ्कृतो" ( ) डप्रत्ययः ॥ ५१ ॥

९० सत्सु−सप्तसु क्षेत्रेषु वपति धर्मबीजमिति सद्घाः डप्रत्ययः, स्तूयन्ते लोकैरिति स्ताः 'ष्टुञ् स्तुतौ' (सिद्ध० धा०) डप्रत्ययः पश्चाद् विशेषणकर्मधारयः ॥ ५२ ॥

सत् कर्मणां विशरणं 'पढ़ विशरणे' किए तया वन्द्यन्ते-स्तूयन्त इति सद्धाः 'विदङ् अभिवादनस्तुत्योः' ) डप्रत्ययः । अश्वन्ति-भक्षयन्ति देहमिति अशो-रोगाः किए ताः त्रासयन्ति-निवारयन्ति इति 'त्रसक् निवारणे' () पश्चात् कर्म-१५ धारयः सद्-वस्त्राः 'अन्यतोऽपि च' (कानन्त्रे सू० ६२६) इति डः ॥ ५३ ॥

सद्भिः उत्त्यन्ते-वात्त्यन्त इति सद्वद्याः किप्, ताम्यन्ति-खिद्यन्ते संयमार्थमिति ता डप्रत्ययः पश्चात् कर्मधारये सद्वद्यताः ॥ ५३ ॥

सतः-व्याख्यानाईपदार्थान् वदन्तीति सद्वाः, स्त्यायन्ति-सङ्घातयन्ति गुणानिति स्ताः डप्रत्ययः पश्चाद् विशेषणद्वयकर्मधारयः॥ ५५॥

२॰ सन्-रुचिरो यो वाट्-शब्दनं 'वाश् शब्दं' ( ) भावक्विबन्तः तेन स्तूयन्त इति सद्वाश्ताः ॥ ५६ ॥

सतां-श्रवणाहीणां भच्यानां पुरो वचनं वः डप्रत्ययः, तेन अर्थ्यन्ते ये ते सत्वार्थ्याः॥५७॥ सन्-रम्यो (यो) वो-महेदाः तद्भद् अर्थ्यन्ते ये ते सत्वार्थ्याः॥ ५८॥ सन् यो वो-वातः तद्भद् अप्रतिबद्धत्वं अर्थ्यते यस्ते सत्वार्थ्याः॥ ५९॥

२५ श्रच्याः-प्राप्याः विषयतया अर्था येषां ते श्रव्यार्थाः 'श्रु गती' ( ), 'ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्थाः' इति वचनात् ॥ ६० ॥

सः-सूर्यः तद्वद् विशिष्टा या ईः-कान्तिः सा अर्थ्यते यस्ते सन्यर्थाः॥ ६१॥ से-परोक्षे अतीन्द्रियतया विविधा ये अर्थास्ते सन्यर्थाः, ते अर्हद्भिः प्रणीता इति॥६२॥

९ 'वस् आच्छादनम्' इति क-पाटः। २ 'लौकिके०' इति पाठान्तरम्।

श्रवणाहीः श्राव्याः-ज्ञेयाः 'श्रु गतौ' 'ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्थाः' इति तेऽर्थाः येषां ते श्रव्यार्थाः ॥ ६३ ॥

श्राम्यन्ति-तपस्यन्ति संयमानुष्ठानेन इति श्राः डप्रत्ययः, तान् अवित नरकपातात् इति श्रौ:-धर्मः 'अव रक्षणे' (सिद्ध० धा०) क्रिप् ऊव् वृद्धिश्च तं यन्ति-जानन्तीति श्राव्यः । 'ईल् गतौ' ( ) अर्ध्यन्त इति अर्थ्याः पश्चात् कर्मधारयः श्राव्यर्थ्याः ॥६४॥ ५

श्राम्यन्ति-खिद्यन्ते कृपया परदुःखवीक्षणेन इति श्राः 'श्रमु भ्यत्रिहर् तपःखेदयोः' ( ) डप्रत्ययः । अविः-मेषः तस्य अर्थो येषां ते अन्यर्थाः, तदङ्गोद्भवाया ऊर्णायाः साधुरजोहरणदशोपयोगित्वात् पश्चात् श्राश्च ते अव्यर्थाश्चेति श्रान्यर्थाः-साधवः ॥ ६५ ॥

शाम्यन्तीति शाः 'शम् उपशमे' डप्रत्ययः, विगतोऽर्थो-द्रव्यं येभ्यस्ते तत्परित्याग-कर्तृत्वाज्जिनानामिति व्यर्थाः, पश्चात् कर्मधारये शब्यर्थाः ॥ ६६ ॥

स्यन्ति-नाशयन्ति दुःखानीति साः 'षोय् नाशे' ( ) डः । अर्वो-वधः कर्म-रिपृणां 'अर्व वधे' ( ) अव् स एवार्थों येषां ते अर्वार्थाः, पश्चात् साश्च ते अर्वार्थाश्चेति सार्वार्थाः ॥ ६७ ॥

सा-लक्ष्मीस्तां विशेषेण अर्थयन्ते-याचन्त इति साव्यर्थाः, 'अर्थत्कङ् याचने' ॥ ६८ ॥ श्रवणं श्रवः श्रव् तत्त्वानां आकर्णनं स विद्यते येषां ते श्रविणो-भव्याः तैः अर्थ्यन्ते ये १५ ते श्रव्यर्थ्याः ॥ ६९ ॥

सित-मोक्षे वसतीति सद्वस्ता-श्रीजिनः, 'वस् निवासे' ( ) तृच् ॥ ७० ॥ शलन्ति-शिवं गच्छन्ति इति शाः 'शस्ज् गतौं' ( ) डः, डः-सुखम् , ईः-केवललक्ष्मीः व्या ते-अर्थ्वेते यैस्ते व्यर्थ्याः शाश्वते व्यर्थ्याश्चेति शब्यर्थ्याः ॥ ७१ ॥

शलयन्ते-श्लाघन्ते यान् लोका इति शाः 'शल्ङ्क् श्लाघे' डः, वीः-विशिष्टं ज्ञानं २० 'ईल गतो' तस्या अर्थो येपां ते व्यर्थाः, शाश्वते व्यर्थाश्चेति शब्यर्थाः ॥ ७२ ॥

सन्यन्ते-सेव्यन्ते लोकैरिति साः 'पन् सम्भक्तो' डप्रत्ययः अवनं अवः-तत्त्वार्थशब्दनं 'उङ् शब्दे' अच्। स विद्यते येषां ते अविनः-सभ्याः, तैः अर्थ्यन्ते ये ते अव्यर्थाः, साश्च ते अव्यर्थाश्च साव्यर्थाः ॥ ७३ ॥

सनन्ति-ददित सर्वेषां अभयदानिमिति साः, 'षण दाने' ( ) हे रूपम्, अवनं २५ अवः अच्, एकेन्द्रियादिजन्तूनां रक्षणम् १, मोक्षगमनम् २, प्रीतिकारिणी कान्तिः ३, धर्मप्रीतिः ४, तृप्तिः ५, तत्त्वानामवगमनम् ६, मोक्षपुरीप्रवेद्याः ७, धर्मस्य श्रवणम् ८, त्रिज-गत्स्वामित्वम् ९, शिवसुलयाचनम् १०, विशुद्धा क्रिया ११, तत्त्वश्रवणेच्छा १२, तपो-दीप्तिः १३, धर्मस्य प्राप्तिः १४, संयमस्त्रिया आलिङ्गनम् १५, कर्मरिपूणां हिंसनम् १६,

१ 'ख' इत्यभिकोऽपि पाठः।

दारुणपापदारुणां दहनम् १७, शुभो भावः १८, निर्मलाध्यवसायस्य वृद्धिः १९ एवं ॥९२॥ स विद्यते येषां ते अविनः-साधवः तैः अर्ध्यन्ते ये ते अव्यर्ध्याः, पश्चात् साश्च ते अव्यर्ध्याः श्वेति साव्यर्धाः, 'अव रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृश्यवगमन-प्रवेश-श्रवण-स्वाम्यर्थ- याचन-क्रियेच्छा-दीश्यवास्यालिङ्गन-हिंसा-दहन-भाववृद्धिषु' १९ एवम् ॥ ९२ ॥

शीयन्ते-तीक्ष्णीकुर्वन्ति स्वशेमुपीशस्त्रीं विविधशास्त्रशाणोलेखेनेति शदः, 'शह शातने' किए, विध्यन्ति-ताडयन्ति कर्मशत्रूनिति व्याः 'व्यधौ ताडने' ( ) डः, तिष्ठन्ति
भर्ममार्ग इति स्थाः, पश्चाद् विशेषण{त्रय}कर्मधारये शद्व्यस्थाः-साधवः॥ ९३॥

सदन्ति-विसीद्गित पापकारणेनेति सदः 'षद्दजीश् विषादे' ( ) किप्, विगतः इ:-कामो येभ्यस्ते वयः, अ:-कृष्णः तेन स्तूयन्त इति अस्ताः, डः, पश्चाद् विशेषणत्रय-१० कर्मधारये सद्व्यस्ताः-श्रीनेमिस्वामिनः ॥ ९४ ॥

श्रबा विद्यन्ते यस्मिन् भूभागे स शबी—स्मशानादिभूभागः तत्र आ—समन्तात् देवादि-भिरक्षोभ्यत्वेन तिष्ठन्तीति शब्यास्थाः—साधुविशेषाः, द्वादशप्रतिमावोदारो हि तत्रैष किल निवसन्तीति ॥ ९५ ॥

सा-लक्ष्मीः तां अवन्तीत्येवंशीलाः, शीलार्थे णिनिः, साविनः, अश्लान्ति-अशुभतृ-१५ णानि अदन्तीति अशः, तदपनेतृत्वाद् थाः-भयाद् रक्षितारः "थे। भीत्राणे" इत्येकाक्षर-नाममालावचनात् । पश्चात् विशेषणत्रयक्षमधारये साव्यश्थाः-श्रीजिनाः ॥ ९६ ॥

सत्-सत्यं वाचि विद्यते येषां ते अव्यभिचारिवचनत्वात् सद्वाः 'क्वचित् (डः)' (सिद्ध ० ५-१-१७१) इति डः, अतन्ति-सातत्येन गच्छन्ति प्राप्तवन्त्यात्मानमिति अदः-दुःख-१० व्यूहाः 'अत सातत्यगमने' 'ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्थाः' इति वचनात् किप्, तेषां दलीकरणे था इव-अद्भय इव ये ते अत्थाः ''थो भीत्राणे भवेऽद्रां'' ( ) इति (एकाक्षर०) वचनात्, पश्चात् सद्वाश्च ते अत्थाश्च सद्वात्थाः ॥ ९७॥

सन्तः सुरासुरादिलोकैः पूजिताः । "सच्छोभने प्रशस्ते स्याद् विद्यमाने च सत्यि । सत्यपृजितयोश्व" ( ) इत्यनेकार्धवचनात् , वौति सिद्धिशिलालक्षणे उप- १५ रितनाकाशे आ-समन्तात् तिष्ठन्ती रिति — व्यास्थाः, "विः खगे खेऽपि" ( ) इति वचनात् सन्तश्च ते व्यास्थाश्च सद्व्यास्थाः –श्रीजिनाः ॥ ९८ ॥

श्रीः-अतिशायिनी प्रभा १, गभीरार्था सरस्वती २, त्रिजगर्देश्वर्यकमला ३, ज्ञानादि-सम्पत् ४, "श्रीः प्रभा-भारती-लक्ष्मी-सम्पत्सु" इति ( ) वचनात् , तां अवन्ती-स्येवंशीलाः श्र्याविनः, अर्थ्यन्ते मोक्षार्थिमिरिति अर्थ्याः पश्चात् श्र्याविनश्च ते अर्थ्याश्चेति

१ श्रीअमरचन्द्रसूरिकृतायां काव्यकल्पलताभिधायां कविशिक्षायां कतीये प्रताने पश्चमे साबके ११०-तमे पृष्टे वाढी यथा---

<sup>&#</sup>x27;'थो भीत्राणे महीश्रे दं पत्म्यां दा दातृ-दावयोः''

२ 'रित्रकाकाशे' इति पाठान्तरम्।

श्र्याब्यर्थ्याः-श्रीजिनाः, 'सर्वत्र॰'(सिद्ध॰ ८-२-७९) रहुक्, 'अधो म-न-यां' (सिद्ध॰ ८-२-७८) यहुक् ॥१०२॥

द्याः-सिद्धिशिलाशय्यायां शयनं अप्रच्युतित्वेनावस्थानमित्यर्थः तां अवन्ति-इच्छन्ति इत्येवंशीलाः स्थाविनः, 'अव इच्छायाम्' (सिद्ध० धा०) ते च ते अर्थ्याश्चेति स्था-व्यर्थ्याः॥ १०३॥

शीः-कर्मरिपूणां हिंसनं तां अवन्ति-जानन्तीत्येवंशीलाः श्याविनः 'अव गतौ' (सिद्ध० धा०)। आ-ब्रह्मा तद्वत् सम्यन्ज्ञानादित्रयविधातृत्वेन स्तूयन्त इति 'क्वचित्०' (सिद्ध० ५-१-१७१) इति डे आस्ताः पश्चात् कर्मधारये श्याव्यास्ताः ॥ १०४॥

त्सरु:-खड्गमुष्टिः सा अर्थ्यते यैस्ते त्सर्व्यर्थाः-श्रूराः, तैः किल वैरिमण्डलमण्डलाममु-ष्टीरुत्सार्थ तस्यैव तैः कृत्वा प्रतिघातः क्रियत इति ॥ १०५ ॥

स्वः-स्वर्गस्तस्य प्राह्यर्थं विशिष्टोऽर्थो येषां ते स्वर्व्यर्थाः-सरागसाधवः ॥ १०६ ॥ स्वर्वतां- शोभनहयानामर्थो येषां ते स्वर्वर्थाः-सन्नृपाः "यस्याश्वास्तस्य मेदिनी" ( ) इति वचनात् ॥ १०७ ॥

स्वः-स्वर्गः उपलक्षणत्वात् समस्तोऽपि परलोकः स व्यस्तो यैस्ते स्वर्व्यस्ताः-लोकाय-तिकाः ॥ १०८ ॥

श्ररः-कोपः सोऽस्तो यैस्ते शर्वस्ताः-श्लीणकषायाः साधवः ॥ १०९ ॥ शरोः-वज्रस्य धरणे अर्थो येषां ते शर्वर्थाः-पुरन्दराः ॥ ११० ॥

श्रूरणां-शराणामभिवैरिप्रक्षेपणे आस्था-यत्नो येषां ते शर्वास्थाः-वीराः "शरुः कोपे शरे वज्रे" (हैमे का० २, श्लो० ४५०) इत्यनेकार्थोक्तेः॥ १११॥

स्वरोः-अध्वरस्य विधाने अर्थो येषां ते स्वर्वर्थाः-याज्ञिकाः ॥ ११२ ॥ स्वरु (वर्) -वज्रवदक्षोभ्या अर्था येषु ते स्वर्वर्थाः-श्रीजिनागमाः ॥ ११३ ॥

स्वरुवद्-बाणवत् प्रतिवादिप्रत्यर्थिप्रतिघातकत्वेन विजयिनः कलियुगेऽर्थो येषां ते स्वर्वर्थाः-नवाङ्गीवृत्तिकारिणः श्रीअभयदेवसूरयः ''स्वरुः स्याद् यूपलण्डके । अध्वरे कु-लिशे बाणे'' (हैमे का० २, श्लो० ४५४-४५५) इत्यनेकार्थोक्तेः ॥ ११४॥

शावाः-बालाः शावेत्युपलक्षणं तेन तरुणप्रवयसामिप ग्रहणं ते विद्यन्ते यस्मिन् गच्छे २५ स शावी-श्रीमद्बृहत्खरतरगच्छः तस्य पालने आस्था-यत्नो येषां ते शाव्यास्थाः-श्रीजिन• चन्द्रसूरयः, 'हस्वः संयोगे' (सिद्ध० ८-१-८४) इति हस्वः॥ ११५॥

सेत्यनेन वीत्यनेन च स्वगुरु-कविनाम स्चितं तत्र सेत्यनेन तुलादण्डमध्यग्रहणन्यायेन डभयपार्श्वस्थयोर्जयो (मंयो) र्महणं, तथा (च) 'जयसोमा' इत्यागतम् । तेषां शिष्येण वीत्यनेन च तत्त्र्यायेनैव गुण-नययोग्रहणम् । तथा च 'गुणविनय' इति सिद्धम् । तेन ३० गुणविनयेन प्ररूपिता ये अर्था (-हेतव) स्ते सञ्यर्थाः तत्त्रोद्घोषका भवन्ति ॥ ११६ ॥ भर्षः १३

सा छक्ष्मीः तद्रेतुत्वात् सा आः-ब्रह्मा तेन वीयते-जन्यते या सा आवीः-ब्रह्मपुत्रीः 'वील् प्रजनने' ( ) क्रिप्, पश्चात् सा चासौ आवीश्च सावीः तया प्रकटिता ये अर्थास्ते साव्यर्थाः ॥ ११७ ॥

सरस्वत्या हि मन्मुखद्वारा अमी 'सबत्थ'शच्दस्यैतावन्तोऽर्थाः प्रकाशिता इति कवि-"गर्वपरिहारः, यदहं विद्धाम्यर्थजातं तत्र श्री भगवत्या वाग्देवतायाः प्रसाद इति ध्येयम्॥

इति श्रीप्रमोदमाणिक्यगणिशिष्यश्रीजयसोमगणिशिष्यपण्डितगुणिवनयगणिभिरमी अर्थाः स्वबुद्धोत्प्रेक्षिता इति यत्कि चिदिहायुक्तमिवाभाति तदिप प्राकृतशैल्या सर्वमिप सङ्गच्छते न दोषलवोऽप्याशङ्कय इति विज्ञप्तिरेस्ति ॥ श्रीरस्तु ॥



### श्रीमद्राबशेखरसूरिसन्दब्धं ॥ 'परवाया'शब्दार्थनिरूपणम् ॥

''सुअणा १ पवरतुरंगा २ सारहिणो ३ नाणिणो ४ अ वाइवरा ५ । सुआरा ६ जुआरा ७ गणिआ ८ वरगायणा ९ विप्पा १०॥ १॥ धणिवरकुविंदभवणा ११ कणा सुभिक्खम्मि १२ गिम्हि जलहितडा १३। धुत्ता १४ दुन्नयसत्ता १५ धम्मिअचित्ता य धम्मम्मि १६॥ २॥ वेअविज १७ अ दयाऌ १८ वेला असुहा १९ पडो २० महासुहडो २१ । असई २२ सुतंतुवाओ २३ महवाओ २४ पाउसि जवासो २५॥ ३॥ मज्जवसणी २६ अ अंतिमजलहिठिई २७ मच्छसंकुलतडागा २८। अणुकूलपवणपोआ २९ अयवालगिहा ३० य जलहिमुहा ३१ ॥ ४ ॥ 90 परपत्थणापरमणा ३२ निच्चदरिदा ३३ महासमुद्दा ३४ य। हलवाहगा ३५ य वहगा ३६ कुंभारा ३७ गिरिणई ३८ मरुभू ३९॥ ५॥ कम्हारमही ४० सिद्धा ४१ महद्भुमा ४२ निविठिई ४३ सयपई ४४ अ। मेरीओ ४५ फलिअसाली ४६ मंतिवरा ४७ धुत्तमित्ती ४८ अ ॥ ६॥ तिपढमनरगा ४९ निवकन्नगा ५० य राया ५१ य जायगा ५२ सुगिहा ५३। १५ सुहडा कुविआ ५४ तिसिआ ५५ वणउद्देसा य केरिसया ५६॥७॥ पागयभासाइ इहं वण्णचउक्केण चेव पइपसिणं। पञ्चत्तरं पयच्छसु जइ अइछेयत्तणं वहसि ॥ ८ ॥"

ईपद् विमृश्य तयोक्तम्-'परवाया' इति । तत्र सुजनाः परवाचः प्राणान्तेऽप्यन्यथाऽ-करणात्, प्रकृष्टगिर इत्यर्थः १ ।

प्रवराश्वाः-परवाजाः प्रकृष्टवेगाः 'क-ग-च-ज-त-द-प-य-षां प्रायो लुग्' (सिद्धहैमे अ०८, पा०१, सू०१७७) इति जलुक्, 'अवर्णो यश्चितिः' (सिद्ध०८-१-१८०) इति अवर्णस्य यः २।

सारथयः-प्रत्वाजाः, प्रकृष्टरवेण आजः-क्षेपः प्रेरणमधीद् वृषयोर्थेषाम् ३। ज्ञानिनः-परावायाः अवायः-निश्चयः, 'दीर्घ-हस्त्री मिथो वृत्ती' (सिद्ध० ८-१-४) २५ इति हस्त्वः ४।

वादिवराः-परवादाः ५ ।

सूपकाराः-परपाकाः, 'पो वः' (सिद्ध० ८-१-२३१) इति पस्य वः ६।

<sup>।</sup> श्रीरहारोखरस्विस्वतस आद्धप्रतिक्रमणसूत्रस अर्धदीयिकाऽऽस्यस्वोपश्चित्रद्वान्सर्गतिवृत्

o ş

```
द्युतकाराः-परपाताः, पाशकपातनादि ७।
       गणिकाः-परव्याजाः, व्याजः-कपटम् ८।
       वरगायनाः-प्रारवायाः प्रकृष्ट आरवस्य आयः-विस्तारो येषाम् ९।
       विप्राः-परन्यादाः परं-श्रेष्ठं विशेषेण अदन्तीति 'कर्मणोऽण्' (सिद्ध० ५-१-७२) १० ।
      धनिवरकुविन्दावासाः-परावायाः, आवायः-कुविन्दशाला ११।
      सुभिक्षे कणाः-परवाताः प्रकृष्टसमूहाः १२।
      भीष्मजलिषतटाः-परवाताः, वातः-वायुः १३।
      धूर्ताः-परव्याचाः, 'व्यचत् व्याजीकरणे' (सिद्ध० धा०) व्यचनं व्याचः-वचनम् १४।
      दुनेयसत्त्वा:-परापायाः, अपायः-अनर्थः १५ ।
      धार्मिकचित्ता धर्मे-परवादाः, 'वद स्थैर्ये' (सिद्ध० धा०) प्रकृष्टस्थैर्याः १६।
 90
      वेदविदः-परवाकाः वाक्-ऋग्-यजुःसमूहात्मकं वाक्यम् १७ ।
      दयालुः-परपाता, परान् पातीति शीलार्थे तृन् १८।
      अशुभवेला परपाता, पातः क्रान्तिसाम्यादिः १९।
      पटः-परब्याता, 'ब्येंग् संवरणे' (सिद्ध० धा०) परं ब्ययति-आच्छादयतीति तृन् २०।
94
      महासुभटः-परपायाः, पररक्षकशस्त्रः २१।
      असती-परन्यागाः, प्रकृष्टविरुद्धापराधाः २२।
      सुतन्तुवायः-परवाता, 'वेंग् तन्तुसन्ताने' (सिद्ध० धा०) प्रकृष्टं वयतीति तृन् २३।
      महावाता-(परवाता ?), 'वांक गतौ (गतिगन्धयो:?)' (सिद्ध० धा०) तृन् २४।
      प्राकृषि यवासः-परपाता, 'पैं ( ओवैं ) शोषणे' ( सिद्ध० धा० ) तृन् २५ ।
      मद्यन्यसनी-परपाता, प्रकृष्टं पिवतीति तृन् २६।
      अन्त्यान्धिस्थिति:-परन्यापा, प्रकृष्टविस्तारा २७ ।
      मत्त्यसङ्कलतडागाः-परवाकाः, वकसमूहो वाकम् २८ ।
     अनुकूलपवनाः पोताः-परन्यायाः, 'न्ययी गतीं' (सिद्ध० घा०) प्रकृष्टगमनाः २९।
     अजापालगृहाः-प्ररपाजाः, प्ररपन्तीत्यचि प्ररपाः-अजा यत्र ३०।
     अब्धिमुखाः-पराबायाः, प्रकृष्टः अपामायः-लाभो यत्र ३१।
३५
     परप्रार्थनापरमनसः-परन्यजाः, परेषु विशेषेण आजो-गतिर्येषाम् ३२।
     नित्यदरिद्रा:-परापायाः, परं-दूरमपगतमयो-भाग्यं येभ्य: ३३।
     महाऽब्धयः-परापायाः, परा भृशार्थे परापां-भृशापाम् आयो येषु ३४।
     हालिकाः-परवापाः प्रकृष्टोप्तयः ३५।
     वधकाः-परपापाः ३६।
     कुम्भकाराः-परापाकाः, आपाकः-मृद्भाण्डपाकस्थानम् ३७।
     गिरिमदी-प्ररवापू (१) '(दुञ्ज) रु(कुं)क् शब्दे' (सिद्ध धा०) अचि प्ररवा आपो यत्र ३८।
```

मरुभू:-परापाऽगा दूरमपगतवृक्षा ३९। काइमीरमही-परवाक्, वाक्-सरस्वती ४०। सिद्धाः-परापाकाः, प्रकृष्टमपगतमकम्-अघं येभ्यः ४१ । महाद्रुमा:-परपादाः, पादाः-मूलानि ४२। नृपस्थितिः-परवाक्, परान्-शत्रृन् वाजति-अवक्षिपतीति किप् ४३। शत्पदी-परपाद्, बहुत्वात् प्रकृष्टांहिः ४४ । मेर्यः-परन्यावाः 'उंङ् (कुंङ् गुंङ् घुंङ् डुंङ्) शब्दे' (सिद्ध० धा०) 'युवर्णवृद्दवशरणग-मृदुग्रहः' (सिद्ध० ५-३-२८) इति अलि अव:-शब्दः, परान् (अवान्-) शब्दान् व्ययति-ऑच्छादयतीति 'आतो डोऽहुवावामः' (सिद्ध० ५-१-७६) इति डे परच्योऽवो यासाम् ४५। फलितशालयः-परवाचाः, वचाः-शुकास्तत्समृहो वाचम् ४६ । मन्त्रिवराः-परावापाः, आवापः-अरिचिन्तनम् ४७। भूर्तमैत्री-परापाता, आपातः-तत्कालः ४८। त्रयः प्रथमनरकाः-परापाकाः, परेभ्यः-परमाधार्मिकेभ्य आप्यत इति परापम् अकं-दुःखं येषु ४९। नृपकन्याः-परत्रायाः, 'त्रींश् वरणे' (सिद्ध० धा०) प्रकृष्टो त्रायो यासाम् ५० । 94 राजानः-परपायाः, परः पायः-रक्षा येषाम् ५१ । याचकाः-परन्याताः, 'अत सातत्यगमने' (सिद्ध० धा०) अतनम् आतः, परेषु विशे-षेण आतो येषाम ५२। सुगृहाः-परन्यायाः, परेभ्यो विशिष्टा आया-ध्वजधूमादयो येषु ५३। कुपिताः सुभटाः-परावापाः, परे-शत्रौ अवापः-प्राप्तिर्येषाम् ५४ । २० तृषिताः-(परपायाः), परं-केवलं पिवन्तीति परमते 'तन्व्यधी(ण्श्वसातः)' (सिद्ध० ५-१-६४) इति णे परपायाः ५५ ।

वनोद्देशाः-परन्यायाः, प्रकृष्टो वीनामायः-आगमनं येषु ५६।

वाजः पक्ष-मुनि-निस्वनेष्विप वाजं सिर्प-वारि-यज्ञा-ऽन्नेषु, पाकः शिशु-दैत्ययोरिप, पततीति 'वा ज्वलादि(दुनीभूग्रहास्तोर्णः)' (सिद्ध० ५-१-६२) इति णे पातः, पतती-२५ त्यचि पतः-पक्षी, तत्समूहः पातम्, व्याजोऽपदेशेऽपि, अगोऽघेऽपि, ''अजञ्ञागे हरे विष्णो, रघुजे वेधिस स्मरे' (हैमेऽनेकार्थे का० २, श्लो० ८०) उप्यतेऽस्मिन्निति वापः क्षेत्रेऽपि, पापः पापिष्ठेऽपि, अगः शैलसरीसृपा-ऽर्केष्विप, पादोऽंशु-तुर्याशा-ऽंहि पर्य-न्ताद्वि-पूजास्विप, आवापः पात-भेदा-ऽऽलवाल-प्रक्षेप-भाण्डपचन-वलयेष्विप आ-पातः पातेऽपि, बको रक्षोभेद-श्रीद-शिव-मल्ली(-बकोटे)ष्विप,

"पदं स्थाने विभक्तयन्ते, शब्दे वाक्यैकवस्तुनोः॥
श्राणे पादे पादचिहने, ब्यवसाय-प्रदेशयोः।"

(हैमेऽनेकार्थे का० २, श्लो० २४१-२४२)। मङ्खमते पदं चरणन्यासा-ऽक्षचिहृनयो-रिप, वचा औषधि-शारकयोः, वपा विवर-मेदसोः, ब्रजोऽध्व-गोष्ठ-सङ्खेषु, व्यजा ऊषाक-र्षणाय रज्जवद्वघट्यादिनिक्षेपमार्गे प्रेरणदण्डे च, 'वज व्रजण् मार्गणसंस्कारगत्योः' (सिद्ध० धा०) 'मार्गण संस्कारेऽपि' इत्यन्ये, एतयोरचि वजः व्रजः, वदपचादिभ्योऽचि ५वदः पच इत्यादि २७, बकादीनां व्रता(पदा)दीनां च यथायोगं समूहाद् यणि बाकं पाद-मित्यादि, एवं १४९, तथा 'पां पें उवेंग् (ओवें ?) व्येंग् वेंग् 'वद व्यक्तायां वाचि' (सिद्ध० धा०) कण्ठमते 'पद स्थैयें' अव रक्षणादि १९ अर्थेषु, 'अक अग कुटिल(लायां) गतौं (सिद्ध॰ धा॰) 'वज वज अयि वयि पयि पदिंच् गतौं' (सिद्ध॰ धा॰) 'वांक् गति-गन्धनयोः' (सिद्ध० धा०) 'वींक् प्रजन-कान्त्य-ऽसन-खादनेषु ( च )' (सिद्ध० १ धा०) अन्ये असनस्थानेऽदानमाहुः, 'पीङ्च पाने' (सिद्ध० धा०) 'ब्रीङ्च वरणे' (सिद्ध॰ धा॰) 'पतण् गतौ वा' (सिद्ध॰ धा॰) एषां घञि पायः वा इत्यादि ४४. 'ईड्-च गतौ' (सिद्ध० धा०) 'वातण् गतिसुंखा-Ssसेवनयोः' 'सुखासवनयोः' ईत्येके एषां 'यु-यवर्ण(बृदवशरणगमृद्ग्रहः)' (सिद्ध० ५-३-२८) इत्यिल अयः वातः 'वचण् विद-(विदः)ण भाषणे' (सिद्ध० धा०) 'संदेशने' इत्येके, 'आप्लुण लम्भने' (सिद्ध० धा०) १५ एषां युजादित्वात् णिजभावपक्षे घञि वाकादि 'व्ययण् वित्तसमुत्सर्गे' (सिद्ध० धा०) 'गतौं' इत्येषे, पदिण्(दणि?) गतौ, (सिद्ध० धा०) अनयोणिजनित्यत्वेऽनदन्तत्वेन घञि ब्यायादि १४, 'ब्रंग्क् (ब्यक्तायां वाचि)' (सिद्ध० धा०) 'वचंक् (भाषणे)' (सिद्ध० धा०) वक्तीतिशीलः किपि वाक् २ ओवे 'वांक् गतिगन्धने (१न योः)' (सिद्ध० धा०) तृनि वाता २ पात्याद्यादन्तसप्तकात् 'तन्व्यधी॰' (सिद्ध॰ ५-१-६४) इति णे पायादि २०७ 'अज गतौ' अद् अत् आप् अक् अग् णिचोऽनित्यत्वे वा णः, एपां किपि अवाज इत्यादि १०, वैंग् डे परवः १९ अर्थेष्ववधातोरचि अवः, परश्चासाववश्च परावः, परं पिब-तीति क्विप परपाः, एवं पात्याद्यादन्तैरपि अम्रे आयादि योज्यम् २८, अद्वर्जाजादि-भ्योऽयाऽवोऽश्वाऽविअजातादि (?) २९, आङ् पूर्वपात्यादिवदपचादिसकर्मधातुभ्यः 'कर्म-णोऽण्' (सिद्ध० ५-१-७२) इत्यणि परवायाः परवादाः परपाचा इत्यादि ५६, पूर्वोक्त-२५ भातूनां यथाप्राप्तं णिचि शेषाणां तु सर्वेषां णिगि किपि पात् वात् इत्यादि, पायः वायः इत्यादि ७८, एवं ३६१, एपामाचप्टे इत्याद्यर्थे णिजि किपि पुनः ३६१, एवं ७२२ प्रश्लोत्तराण्यत्र, प्रकर्षेण राजत इति कचिड्डे प्ररः, अनेनापि सर्वरूपाणि रूपाष्टकवर्जं स्युः, तथा च १४३६, पूर्वोत्तरपदयोर्मिथो यथाऽई परावर्त्ते विशेषखण्डने च न सङ्ख्या।



१ 'सुससेवनयोः' इति महोपाध्यायश्रीमेघिबिजयगणिपणीतायां सन्द्रप्रभायां (हैमकौमुद्यां) ४५९तमे पृष्ठे ।

#### पण्डितग्रणरत्नमुनिवरकृताः

### ॥ नमस्कार-प्रथम-पदा-ऽर्थाः ॥

(नमोऽईद्भ्यः) नमो अरिहंताणं । नमोऽईद्भ्य इति मुख्योऽर्थः ॥ १ ॥

(नमोऽरि-हन्तृभ्यः) अरयः-वैरिणस्तेषां हन्तारः अरिहन्तारः-सर्ववैरिविनाशकाः, चक्रवर्तिन इत्यर्थः, तेभ्यो नमोऽस्तु इति तत्सेवकवचः ॥ २ ॥

(नमोऽरि-हन्तृभ्यः) अथवा अरा विद्यन्ते यत्र तत् अरि-चक्रं, तेन हन्तारो-वैरिवि-नाशकाः, चक्रवर्तिन इत्यर्थः, तेभ्यो नमोऽस्तु ॥ ३ ॥

(न-मोदा-ऽरि ह-न्नाणम्) हो-जलं तस्य त्राणं-रक्षणं, सरोवरिमत्यर्थः, तद् वर्तते किम्भूतम्? मोदो-हर्षः तस्य अरिरिव अरिः शोकः, न विद्यते मोदारिः-शोको यस्मात् तत् नमोदारि । नैखादिगणान्नजोऽवस्थानम् । "प्रक्रियां नातिविस्तरां" (सारस्वतादी) इत्या- १० दिवत् ॥ ४ ॥

(नम ओ अरि-हं त्राणम्) अरि-चक्रं हन्ति-गच्छिति प्राप्तोति इति अरिहं-चक्रधरं, विष्णुम् । 'नम' इति क्रियापदं पश्चम्या मध्यमपुरुपैकवचने । किम्भूतं विष्णुम्? त्राणं-झर-णभूतं, तत्सेवकानाम् । 'ओ' इति सम्बोधने ॥ ५ ॥

(नमोदिल ह-तानं) हो-जलं तस्मात् तानो-विस्तारः उत्पत्तिः यस्य तत् हतानं-कम-१५ लम् । (तद्) वर्तते । किम्भूतम् ? 'नमोदिलं' नमः-प्रह्वीभावः तेन उत्-प्रवला उद्धता अलिनः-भ्रमरा यत्र एवंविधम् । अनुस्वाराभावः चित्रत्वात् , रलयोरेक्यं च तस्मादेव ॥६॥

(नमोदिर हन्ता-ऽऽनम्) नमो अरि०। नमं-नमत् उदरं नमोदरं, नमोदरं विद्यते यस्य तत् नमोदिरं, बुभुक्षाक्रान्तोदरं भिक्षाचरषृन्दमित्यर्थः। तद् वर्तते किम्भूतम् १ 'हन्ताणं' हन्तशब्देन भिक्षा उच्यते। देशीभाषया हन्त-भिक्षा, तया आनं-जीवनं यस्य २० (तत्) हन्तानम्॥ ७॥

(न मोअ-लिह-त्राणम्) मोअशब्देन प्रश्रवणम् । 'अँणहारे मोअनिंबाइ' इति

९ 'नखादयः' इति सिदाहमे (३-२-१२८)। २ 'अख्यः' इति ख-पाठः।

३ श्रीदेवेन्द्रस्रिकृतस्य प्रत्याख्यानभाष्यस्य पञ्चदशगाथायाश्चतुर्थं चरणमिदम् । सम्पूर्ण गाथा तच्छाया चैवम्---

<sup>&</sup>quot;खाइमे भत्तोसफछाइ साइमे सुंठिजीरअजमाइं। महु-गुढ-तंबोछाइ, अणाहारे मोभनिंबाइ॥" खादिमे भक्तोषफछादि खादिमे ग्रुण्टिजीरकाजाजादि। मधु-गुढ-ताम्बूछादि अनाहारे प्रश्रवणनिम्बादि॥

प्रश्नवणस्य लिहः-पानकारी । 'लिहींक् आस्वादने' (सिद्ध० धा०) तस्यैवंविधकष्टकर्तु-रिप त्राणं-शरणं न स्यात् । ज्ञानं विनेत्युपस्कारः । ''सोपस्कराणि सूत्राणि भवन्ति'' इति न्यायः ॥ ८ ॥

(न मौकलि-हस्त्रा-ऽऽनम्) मौकलिः-वायसः । 'खराणां खराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) ५ इत्यकारः । तस्य हन्ता-घातकः, तस्य आनं-जीवनं न स्यात् । लोके हि एवं रूढिः-वाय-सस्य भक्षकश्चिरजीवी स्यात् । तत्रायं अर्थो न समर्थः । तस्य हननेऽपि अधिकं जीवनं नैवेत्यर्थः ॥ ९ ॥

(न-मोदा-ऽऽरि भ-त्राणम्) 'हंताणं' भानि-नक्षत्राणि तेषां त्राणं-रक्षणं यस्य, सर्वन-क्षत्रत्राता, चन्द्रः इत्यर्थः । 'पश्यत' इति क्रियाऽध्याहारः । चन्द्रं किम्भूतम्? 'नमोदारि' १० नो-बुद्धिः मोदो-हर्षः आरः-प्रापणम् , आरो विद्यते यस्य स आरी, बुद्धिमोदयोः आरी । शुभे चन्द्रे हि शुभा बुद्धिः हर्षश्च प्राप्यते । 'आरि' इत्यत्रानुस्वाराभावो न दोषाय, चित्र-त्वात् । 'ख-घ-थ-ध-भां हः' (सिद्ध० ८-१-१८७) इत्यादौ भकारस्य हकारः क्वचित् आदावपि भवतीति वचनात्, बाहुलकाच्च ॥ १०॥

(न-मोदा-ऽर्हं त्राणं) त्राणं-सत्पुरुपशरणं वर्तते । किम्भूतम् ? 'नमोदार्हं' नो-ज्ञानं १५ मोदो-हर्षः तयोः अर्हे-योग्यम् ॥ ११ ॥

(तृ-मोदईं तानम्) तानं-वस्त्रम् । लोके हि तानकयोगाद् वस्त्रनिष्पत्तिः । कारणे कार्योपचारात् तानं-वस्त्रम् । किम्भूतम् ? 'नमो अरिहं' नृणां-मनुष्याणां मा-शोभा, तस्या उदई-भृशं योग्यम् , मनुजशोभाकारि इत्यर्थः ॥ १२ ॥

(नमोदरी हन्त आ-नम्) 'हन्त' इति खेदे। नमं-नमत् कृशम् उदरं यस्याः सा नमो-२० दरी-कृशोदरी, स्त्री इत्यर्थः। सा 'आनं' आ-समन्तात् नं-बन्धनम्। स्त्रियः सर्वत्र बन्धनरूपा इति ॥ १३ ॥

(नम अर्हदाज्ञाम्) 'अरिहंताणं' अर्हदाज्ञां प्रति नम-प्रह्वीभवेति शिष्यस्य कथ-नम् ॥ १४ ॥

(न मोपरि हन्ता) मः - शिवः । 'शिव'शब्देन मोक्षो ज्ञेयः । तस्य उपरि हन्ता-गन्ता २५न वर्तते कश्चित् जीवः, मुक्तेरुपरि अलोकसद्भावेन कस्यापि गैमनाभावात् । 'हन्ता' इत्यत्र 'हनंक् हिंसा-गत्योः' (सिद्ध० धा०) इति गत्यर्थः ॥ १५ ॥

(न म उअ इह अ-तानम्) इह-जगित अं-परब्रह्म तस्य तानं-विस्तारं त्वं 'उँअ पश्य' (सिद्ध० ८-२-२११)। सर्वस्मिन् जगित ब्रह्मैवासीति वेदान्तिमतम्। न मः-

१ 'मिकि ' इति क-पाठः । २ 'बाहुळकाद् वा' इति ख-पाठः । ६ 'गमनं नास्ति' इति ख-पाठः । ४ उभ पश्येत्यस्यार्थे श्रीहेमचन्द्रसृरिभिः प्राकृतव्याकरणस्य स्वोपज्ञवृत्ते निर्दिष्टा गाथा तच्छाया च यथा—
"उभ निचलनिष्कंदा भितिणीपत्तिम रेहह बळाभा । निम्मल-मरगय-भायण-परिद्विश सङ्ख-सुन्ति व्व ॥''
पश्य निश्रकनिःस्पन्दा चितिनीपात्रे राजति बळाका । निर्मेक्सरकतभाजनपरिव्यता शङ्ककृतिरिव ॥

विधाता, 'मझन्द्रे (च) विधौ शिवे" ( श्रीसुधाकलकाप्रणीतायामेकाक्षरनाममालिकायां श्लो॰ ३४), विधाता-जगत्कर्ता कोऽपि तन्मते न वर्तते इत्यर्थः ॥ १६ ॥

(न मा ज अ-रि हा-ऽतानम्) न विद्यते रा-द्रच्यं यस्य तत् अरि, निर्द्रच्यं कुलमित्यर्थः । तत् किम्भूतम् ? 'हंताणं' हो-निवासः त्तस्य अतानं-लाघवं यस्य तत् । निर्धनस्य
पृह्काचवं स्वात् । तानो-विस्तारः, अतानं-लाघवम् । 'न मा' इति निषेधद्वयं प्रकृत-५
मर्षे द्रते । 'क् ' इति पूरणे ॥ १७ ॥

(नमोत्परिघं ता-ऽऽ-नम्) तः-तस्करः तस्य आ-समन्तात् नं-बन्धनम् । किम्भूतम् ? 'ममोत्परिघं' नमन्-आरतः परतोऽपि द्वारादिषु मिलन् उत्-प्रबलः परिघः-अर्गला यत्र तदेव चौरवन्धनं स्वात् ॥ १८ ॥

(न मा क अरि-ह सन्तानम्) अरी-प्राप्तवन् हकारो यत्र । एतावता सकारः १० तस्मात् अन्तानं इति योज्यते । तदा स(सा?)न्तानं इति स्वात् । ततः सन्तानं मा-छक्ष्मीः प्र जः-रक्षणं न स्वात् , दुर्गतिपातत इति ॥ १९ ॥

(नमोऽईद्भ्यः) अईन्तः-सामान्यकेवितः तेभ्यो नमः ॥ २० ॥ (नमोऽईद्भ्यः) अईद्भ्यः-पूज्येभ्यो मातापित्रादिभ्यो नमः ॥ २१ ॥

(नं ओ अर्हन्तं अत णं) 'ओ' इति सम्बोधने । नं-बुद्धिम् अर्हन्तं-प्राप्तवन्तं बुद्धि- १५ निधानं मन्त्रिणम् । 'अत सातत्यगमने' (सिद्ध० धा०) । अत-जानीहि । 'गत्यधी ज्ञानार्थाः' इति । 'खराणां स्वराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) इत्याकारः । 'णं' वाक्यालक्कारे ॥ २२ ॥

(नमोऽर्हतः) अर्हतः-स्तुत्यान् सत्पुरुषान् नमः, स्नुग्-द्विषार्हः शतः, शत्रुः स्तुत्ये इति ॥ २१ ॥

(नं अहेतः उअ) नं-ज्ञानम् अहेतः-प्राप्तान् श्रुतकेवलिनः । 'उअ पश्य' (सिद्ध०२० ८-२-२११) ॥ २४ ॥

(नमः अहा-उन्त-अणं) अर्हः-प्राप्तोऽन्तो यैः। एवंविधा 'अण' ति अनन्तानुषन्धिनो बस्य तम्, पदैकदेशे पदसमुदाबोपचारात्। सम्यग्दृष्टिपुरुषं श्राधिकसम्यक्त्वबन्तं मित

(नम उत-लिहं त्राणं) त्राणं-भोजनभाजनमण्डनयोग्यं वस्तु, तं नम-अन्तर्भूतणि-

९ 'पितृप्रसृतिम्यः' इति ख-पाठः । २ अत्र पूर्वोपरीभावः ख-पुस्तके । अर्थः, ९४

गर्थत्वात् प्रह्वीकुरु, मण्डयेति भोजनकारिवचः । तत् किम्भूतम् ? उतं सम्बद्धं लिहं-भों-जनं यस्मात् (तत्) ॥ २७ ॥

(नमौको-ऽई तार्णम्) तार्ण-तृणसमूहो वर्तते । किम्भूतम् ? नमं-नमत् कुटीरप्रायं धत् ओको-गृहं तस्याहैः तृणेराच्छाद्यते गेहमिति ॥ २८ ॥

५ (न मोदाऽ-रि-हं तृणम्) तृणं वर्तते । किम्भूतम्? 'मोदारिहं' मोदो-हर्षः तत्प्रधाना अरयस्तान् हन्ति-हिनस्ति मोदारिहम् । 'न' इति निषेधे । तृणमुखास्ते वैरिणो जीवन्ती- त्यर्थः ॥ २९ ॥

(न-मोदा-ऽरि हन्त ऋणम्) ऋणं वर्तते । 'हन्त' इति खेदे । किम्भूतम् १ 'नमो-दारि' नं-बुद्धिः मोदो-हर्षः तस्य अरिः-वैरिभूतं वर्तते । ऋणे सति बुद्धि-हर्षो नश्यत १० इत्यर्थः ॥ ३० ॥

(नं मोऽरिभा-ऽतः णं) अरिभं-रिपुनक्षत्रं तत्र अतो-गमनं यस्य सः। 'अत सातत्य गमने' (सिद्ध० धा०)। एवंविधो मः-चन्द्रः। नं-बन्धनं, विद्यहमित्यर्थः तम् । ''णकारो निष्फले प्रकटे च" ( ) इति वचनात् णं-निष्फलम्। करोतीत्यध्या-हारः। ''अरिहन्ताग्रे प्रथमैकवचनस्य व्यत्ययोऽप्यासाम्" ( ) इति वचनादपभ्रंशापेक्ष- भ्या 'स्यम्-जस्-श्वसां-लुक्' (सिद्ध० ८-४-३४४) इति लुक् । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम् ॥३१॥

(न मोऽरि-भं आकः अ-णं) भशब्देन राशिरप्युच्यते, भवनमिष, ततो अरिभं-रिपु-भवनम् । यदा मः-चन्द्रो न आकः-न प्राप्तः तदा अणं-सफलं, कार्यं स्यादिति शेषः । षष्ठभवने चन्द्रस्त्याज्य इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

(नमोद्रि-हं ता अनः) ता-तावत् अनः-शकटं वर्तते । किम्भूतम् १ 'नमो अरिहं' ३० नमोद्रिहं नमं-नमत् नीचैभेवत् पुनः उत्-उचैभेवत् एवंविधं यत् अरि-चकं ताभ्यां हन्ति-गच्छति । शकटं हि चक्राभ्यां चलतीति ॥ ३३ ॥

(न मो-ऽरि-हन्ता णं) मः-ईश्वरो वर्तते । किम्भूतः ? 'अरिहन्ता' अरं-शीष्रम् इः-कामः तस्य हन्ता, 'णं' अलङ्कारे ॥ ३४ ॥

(न ओजोऽई ता-ऽणः) ता-शोभा तत्प्रधानोऽणः-शब्दः साधुशब्दो यशः । 'न ओ-१५ जोऽई' ओजो-बलं तस्य योग्यं न, बलेन यशो न स्यादित्यर्थः । मकारोऽलाक्षणिकः । 'अणं' इत्यत्र 'लिक्समतन्त्रं' (सिद्ध० ८-४-४४५) इति क्लीबत्वेन न दोषः ॥ ३५ ॥

(नामूः अरमिभा-ऽन्ता-ऽणः) अरम्-अत्यर्थम् । इभान्तः-हस्तिविनाशी सिंहः तस्य भणः-शब्दः, सिंहनाद इत्यर्थः । तं त्वं अय-प्राप्तिह । इति सुभटस्योच्यते । यतो अमूः धन्धनं न स्यात् । 'स्वराणां स्वराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) इत्योकारः ॥ ३६ ॥

९ 'अय'धातोरात्मनेपदिश्वात् चिन्त्योऽयं प्रयोगः ।

(ममोऽजारि-हन्तृभ्यः) "अजङ्गागे हरे विष्णो रघुजे वेधसि सारे" (हैमे का॰ २, श्लो॰ ८०) इत्यनेकार्थवचनात् अजः-ईश्वरः सोऽरिर्यस्य सः अजारिः-कन्दर्पः, तस्य हन्तृभ्यो-नीरागेभ्यो नमः ॥ ३७॥

(न मा ओ ! अ-लिहं त्राणम्) कस्यचिद् धनवतो धर्मपराङ्मुखस्योच्यते। 'लिहींक् आस्वादने' (सिद्ध० धा०) लिहनं लिहः बाहुलकाद् भावे कः। न विद्यते लिहो यस ५ (तद्) अलिहम्-अभक्ष्यत्वं अज-क्षिप, त्यजेत्यर्थः। अवतेर्वृद्ध्यर्थात् किपि। औस्त-स्यामन्त्रणे हे ओ ! धनवृद्ध ! मा-लक्ष्मीः त्राणं न भवतीति, विरतिरेव त्राणं स्यादिति अभक्ष्यार्थं त्यजेत्यर्थः॥ ३८॥

(न मोचः अज-लिह-तानाम्) अजः-छागः तं लिहन्ति भक्षयन्तीति अजलिहाः। एवं-विधास्ताः-तस्करास्तेषां मोचो-मोक्षो न स्यात्। 'ते कर्मभिः न मुच्यन्ते इत्यर्थः। मोचनं १० मोच इति णिगन्तादच्॥ ३९॥

(न मोचा लिइ-ता न) मोचा-कदली वर्तते । किम्भूता १ लिहो-भोज्यं तस्य ता-श्रोभा यस्याः सा । भोज्ये सारभूता । न नेति निषेधद्वयं प्रकृतार्थम् ॥ ४० ॥

(न मा अर्हा-८न्ता णं) अर्हा-पूजा तस्या अन्तो-विनाशो यस्यां सा अर्हान्ता । ईद्दशी मा-लक्ष्मीः न भवति । लक्ष्मीः सर्वत्र पूजां प्राप्तोतीत्यर्थः । 'णं' अलङ्कृतौ ॥ ४१ ॥ १५

(न मोऽजा-ऽरि-हन्ता न) मातीति मः 'क्वचिड्डः' (सिद्ध० ५-१-१७१) प्रमाणवेदी पुरुषः। किम्भूतः? अजः-परमात्मा तस्य अरिः-निषेधकः, प्रतिवादीति यावत्, तस्य हन्ता-निवारकः। परमेश्वरं यो न मन्यते तं निवारयित प्रमाणवेत्ता पुरुषः, सर्वज्ञं स्थाप-यतीत्यर्थः। नञ्द्वयं प्रकृत्यर्थे॥ ४२॥

(नमोऽजा-ऽर्ह-ता-अणं) अजः-सर्वज्ञः तस्य अर्हः-पूजा तस्य तां-शोभां अणति-वदति २० उपदिशति यः तं पुरुषं (प्रति) नमोऽस्तु । पूजास्थापकः पूजार्हः स्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥

(न मोऽही-ऽन्ता-ऽणः)

"अन्तः स्वरूपे निकटे, प्रान्ते निश्चय-नाशयोः। अवयवेऽप्यथाऽईन् स्यात्, पूज्ये तीर्थकरेऽपि च॥"

इति (हैमे का० २, श्लो० १७१) वचनात् मः-शिवोऽस्ति किम्भूतः ? 'अर्हान्ताणः' २५ अर्ह-सर्वेषां योग्यम् अन्तः-स्वरूपं तस्य अण- उपदेष्टा । 'अण शब्दे' (सिद्ध० धा०) । 'भश्चन्द्रे (च) विधौ शिवे'' (सुधा० श्लो० २४) इत्येकाक्षरनिघण्डुः । ईश्वरः सर्वपदार्थ-यथास्थितवादी न स्यात् , तदुक्ततत्त्वव्यभिचारात् ॥ ४४ ॥

<sup>) &#</sup>x27;कर्मे सुक्तिने स्वादित्यर्थः' इति स-पाठः । २ 'अरुद्वारे' इति स-पाठः ।

(नमोऽजा-ऽरिइं ला-ऽणं) अजः-छागः तेन, 'ऋक् गतौ' (सिद्ध॰ धा॰) इयतिं अजारीः-छागवाहनो विद्धः शीलार्थ इन्। तं 'हिंद् गति-वृद्ध्योः' (सिद्ध॰ धा॰) हाययति-वर्धयतीति अजारिहः-विद्वर्धकोऽग्निहोत्री तं पुरुषं नमोऽस्तु इत्युपहासः। तं किम्भूतम् १ 'ताणं' तां-शोभाम् अणित ताणः, वयं अग्निहोत्रिण इत्यमिमानी ॥ ४५ ॥

- ५ (न मोचां अलि-हन् अत णं) 'मोचा ग्लाल्मिल-कदल्योमोंचा शियों" इत्यनेकार्थः (हैंस॰ का॰ २, श्लो॰ ७६)। मोचा-शाल्मली तां त्वं न अत। 'अत सातत्यगमने' (सिद्ध॰ धा॰) मा गच्छेति। यतः 'अलिहन्' अलीनां-श्वमराणां इन्-गमनं णं निष्फलं वर्तते। 'हनंक् हिंसागत्योः' (सिद्ध० धा॰) विचि रूपम्। श्वमराणां श्वमणं निष्फलं, सौरभरहित-त्वात्। ततस्त्वं मा गच्छेति मित्रस्थोक्तिः॥ ४६॥
- १॰ (नमोऽरि-हतेभ्यः) अरयो-वैरिणः अष्टविधकर्माणि। यदुक्तं ( आवश्यकिनर्युक्तौ गा॰ ९२०)—

''अडिविहं पि अ कम्मं अरिभूअं होइ सबजीवाणं। तं कम्ममरिं हंता अरिहंता तेण बुच्चंति॥"

इति तैर्हतेभ्यः कर्मपीडितेभ्यो नमीऽस्तु । इति उपहासनमस्कारः ॥ ४७ ॥

१५ (न मोचं अहेत्-न्नाणम्) 'अरिहं' अहेन्- तीर्थंकरः तस्य त्राणं-शरणं न मोचं-न मोच्यमिति ॥ ४८ ॥

(न मोचं अहित्-त्राणम्) अहिन्-तिर्यंकरः तस्य त्राणं-शरणं न मोच्यम् ॥ ४९ ॥ (न मोचं अरि-ह-त्राणम्) अरि-अष्टविधं कर्म हतवन्तः ते अरिहाः-सिद्धाः तेषां त्राणं शरणं न मोच्यम् ॥ ५० ॥

२० (न मः मोदा-ऽरि-हतानाम्) मोदारिः-शोकः तेन हतानां-पीडितानां न मः-शिवं न स्थात्॥ ५१॥

(न मोदोऽरि-हतानाम्) अरिहतानां - बाह्यवैरिपीडितानां न मोदः - हर्षे न स्यात्॥५२॥ (नमः अरि हतेभ्यः) अरि इति अन्ययं सम्बोधने । हतेभ्यो - निन्धेभ्यो नम इत्यु-पहास्यम् ॥ ५३॥

२५ (नमोऽगा-ऽरि-हा-ऽन्ता-ऽणं) अगाः-पर्वताः तेषां अरि:-इन्द्रः तस्य हो-निवासः स्वर्गः तस्य अन्तः-स्वरूपं, ''अन्तः स्वरूपे निकटे'' इति (हैमे का० २, श्लो० १७१) वचनात्,

१ 'नमो० अरिभिहेत्राचास्-अष्टविधकर्मचीक्रितेश्यो नमः-उपहासनसस्कारः' इति स-ए। ।

२ छ।या--

अष्टविधमपि च कर्म अरिमूतं भवति सर्वेजीवानाम् । तं कर्मारि हस्ति अरिहन्तारस्तेनोच्यन्ते ॥

३ 'जिनः' इति ख-पाठः।

तं अणति-वदति वः तं प्रकापनावितिद्रास्तवेदिनं वयः-प्रवकोऽस्मीलर्षः । 'अवर्षो य-श्रुतिः' (सिद्धः ८-१-१८०) व वकारवाहुसकात् इति स्मामिरिकात्रः ॥ ५४ ॥

(नसोऽहें त्यसन प्रम्) मं-इं पण्डतं पुरुषं त्यस् अत-आनीहि । 'अत सातत्य-गमने' (सिद्ध० था०)। 'नत्यर्था भानार्थाः'। किम्भूतम् ! नमोऽहे-प्रकामगोग्यस्॥५५॥

(न-म-उ अहरणम्) 'अरिहंताणं' अहर्-तीर्धंकरः तस्य ऋणं-कर्म तीर्धंकरनामकर्मे- ५ त्यर्थः । किम्मूतम् ? 'नमो' मो-क्नानं मः-शिवं तयोः कः-वाशिः यस्मार्त् । बत् कर्म-ण्युदिते परमज्ञानं मोक्षश्च प्राप्यते एदेत्यर्थः ॥ ५६॥

(नमोत्तरीः हा-Sन्ता) 'नमोत्तरीः' नमा-नमन्ती उत्-अर्घ्वं मण्डन्ती एवंविधा तरीः-नौः। किम्भूता १ 'हान्ता' हं-जलं तस्य अन्तः-बान्तो यस्याः एवंविधा न त्यात्। क्षणं नमति क्षणाचोर्ष्वं याति तया नावा जलप्रान्तो न त्यात्, जलप्रान्ते न राम्यते १० इत्यर्थः॥ ५७॥

(नृ-मोऽरि ह्-ता-ऽऽनः) ना-पुरुषः तस्य मो-मस्तकः। किम्भूतः १ 'इतानः' ''हु। शूलिनि करे नीरे" (सुधा० श्लो० ४५) इति हः-ईश्वरः तस्य ता-श्लोधा तां आनयति वर्धयति (इति) इतानः। नरमस्तको हि ईश्वरश्लोभाकरः तदाभरणं शिवस्य वर्तते। 'अरि' सम्बोधने॥ ५८॥

(नम अजं हता-८नम्) अजं-विष्णुं नम-प्रह्रीभव। किम्भूतम्? 'हतानः' हतः अनः-शकटदैत्यो येन तम्। 'इ-जे-राः पादपूरणे' (सिद्ध० ८-२-२१७) इति सूत्रात् इकारमुक्तो रेफः पादपूरणे॥ ५९॥

(न मा अजोऽरिहन्ता णम्) अजो-रघुतनयः अरिहन्ता-सर्ववैरिविनाशी अभूत्। 'णं' अलङ्कारे। 'मा' 'न' इति निषेधद्वयं प्रकृतार्थम्॥ ६०॥

(तृ-मोदं रह तानम्) 'नमो अरहंताणं' अयमपि पाठोऽस्ति । ताना एकोनपञ्चाश्चत् । तानं-गीततानं रह-जानीहि । 'रहुण् गतौ' (सिद्ध० धा०) । गत्यथीश्च ज्ञानार्थाः । तानं किम्भूतं ? 'नृमोदं' नृषां-पुरुषाणां मोदो यसात् ॥ ६१ ॥

(न मोचय अईदाज्ञाम्) अनेन पदेन अनुयोगचतुष्टयं व्याख्यायते । अरहंताणं अई-दाज्ञां न मोचय । मोचा-शाल्मली मोचां करोति मोचयति । मध्यमपुरुषेकवचने मोचयेति ३५ सिद्धम् । शाल्मलितुल्यामसारां जिनाज्ञां मा कुरु । तत्त्वरूपां तां जानीहि । इति चरण-करणानुयोगः ॥ ६२ ॥

(नमः अईश्नकं त्राणम्) 'अरहं' अईश्नकं-साधुं त्राणं-श्वरणभूतं नमस्कुरु । पदैकदेशे पदसमुदायोपचारात् अरहं अईश्नकम् । इति धर्मकथानुयोगः ॥ ६३ ॥

१ अनेन विप्रहेण 'नमो' इति परस्य कर्मविद्येषणत्ये संशीतिः, नपुंसकत्ये प्रस्वेय माध्यम् ।

२ 'सस्वरूपां' इति स-पाठः । ३ 'अहंसकः' इति क-पाठः ।

(न मोचन्र-हन्ता ऋणम्) ऋधातोस्तप्रत्यये 'ऋहीष्ठाष्ठा(त्रोन्दनुद्दिवन्तेर्चा)' (सिद्ध०४-२-७६) इति ऋणप्रयोगः । ऋणं-क्षीणं पुरुषं मोचः-हिाग्धः तस्य 'र'शब्देन रसो हन्ता-धातकोभवति। क्षयरोगी पुरुषः शिग्रुरसेन नीरोगः स्यादिति तात्पर्यम्। पदैकदेशे पदसमुदा-योपचारात् 'र'शब्देन रसः । नेयं स्वमतिकल्पना श्रीजिनमभसूरिरिप, 'पेडमाभवासुपूजा' भ इत्यस्यां गाथायां चतुरनुयोगीं व्याख्यानयद्भिरेवं व्याख्यातम्—''पड इति पौषः । मा इति माधः । भ इति भाद्रपदः । तत्र अव इति अवमरात्रे सतीत्यर्थः । असु इति असु-भिक्षं-दुर्भिक्षं स्यात् । पु इति पुहवी । लोगो पुहवी सोवा तस्य ज्या ज्यानिः-हानिः स्यादित्यर्थः" । इति द्रव्यानुयोगः ॥ ६४ ॥

(न मोऽलि-हन् त्राणम्) 'नमो अरिहंताणं' अलिः-वृश्चिकराशिः तत्र 'हनंक् हिंसा-१० गत्योः' (सिद्ध० धा०) हन्ति-गच्छतीति विचि अलिहन्-वृश्चिकराशिगतो मः-चन्द्रः त्राणं-विपद्रक्षको न भवति । वृश्चिकराशौ चन्द्रस्य नीचत्वाद् दौर्वस्यम् । इति गणिता-नुयोगः ॥ ६५ ॥

(नमः अलि-हा-ऽन्तेभ्यः) "अलिः सुरा-पुष्पिल्होः" इति (हैमे अनेकार्थे का० २, श्लो॰ ४८०) वचनात् अलिः-सुरा तां जहाति अलिहं-सुरावर्जकम्। सुराया उपलक्षणत्वात् १५ मांसाद्यपि प्राह्मम्। मद्यादिवर्जकं अन्तः-स्वरूपं येषां तानि अलिहान्तानि-श्राद्धकुलानि तेभ्यो नमः-उद्यमो भवतु । श्राद्धकुलानि उदितानि सन्त्वित्यर्थः ॥ ६६ ॥

् (नमः अरे हं अताणम्) कश्चिच्छैवो वक्ति—हं-अहं रे-रामविषये नमो-नमस्कारम् अताणं-अतनवम्, कृतवानित्यर्थः । 'र'शब्देन राम उच्यते एकाक्षरनाममालायाम् । अतनवमिति ह्यस्तन्युत्तमैकवचनम् । अकारः पादपूरणे ॥ ६७ ॥

रं (नमः अरे हं अताणम्) कश्चिजीनो वक्ति-अहं रामे नमः नातनवम् । अकारो निषेधे । "अ-मा-नो-नाः प्रतिषेधवाचकाः" इति माला ॥ ६८ ॥

(नमोऽर-भन्ता णम्) नमो अरहताणं नं-बन्धनं । 'मींग्झ् हिंसायां' (सिद्ध० धा०) मीनाति-हिनित्त । उप्रत्यये नमो-बन्धच्छोटकः, बन्दिमोक्षकरः स वर्तते । किम्भूतः १ 'अरहन्ता' रो-नरः, न रः अरः-अमर्त्यः, देव इत्यर्थः । अरान्-देवान् भनकीति अर-रेपभन्-देत्यः । तेभ्यः 'तायृङ् सन्तान-पालनयोः' (सिद्ध० धा०) तायते इति ताः किपि।

१ सम्पूर्ण गाथा तष्छाया चैवम्---

<sup>&</sup>quot;पडमाभ-बासुप्जा, रत्ता ससि-पुष्कदंत ससिगोरा । सुम्बय-नेमी काला, पासो मल्ली पियंगाभा ॥"

पद्मप्रभ-वासुप्रयो रक्ती चन्द्र(प्रभ)-पुष्पदन्ती शशिगौरी । सुन्नत-नेमी काळी पाश्ची मिछः प्रियङ्खाभः ॥ २ रक्ष्योरैक्येन अरिस्थाने अछिः । ३ सुधाकलद्गीयां (श्लो० ३७) प्रोक्तं च-"रः कामे तीक्ष्णे वैश्वानरे नरे । रामे बन्ने च।"

'खोः प्वय् व्यञ्जने लुक्' (सिद्ध० ४-४-१२१) इति यलोपे अरहन्ता । बन्दिमोक्षकरो-मन्त्रमण्यादिः पदार्थो दैत्यभयवारको भवति । 'णं' पूरणे ॥ ६९ ॥

(न-मोऽरहन् त्राणम्) 'न'शब्देन ज्ञानं तश्च पञ्चसञ्च्यम् । एतावता नं पञ्चसञ्च्याया मं-ज्ञानं यस्य स नमः-पञ्चमज्ञानवान् केवली । 'मांङ्क् मान-शब्दयोः' (सिद्ध० धा०) । मीयते इति मं-ज्ञानम् । बाहुलकाद् भावे डप्रत्यये सिद्धम् । केवली किम्भूतः ? 'अरहन्' 'अरा-देवाः तान् हन्ति-गच्छति प्राप्तोति अरहन् । देवस्य सेव्य इत्यर्थः । त्राणं-पद्भाय-रक्षकश्च ॥ ७० ॥

(न-मा-ऊ अ-र-हा-ऽन्तेभ्यः) अकारं रियन्तीति है अराः। 'रिंत् गती' अकारप्रापकाः। हकारोऽन्ते येषां ते हान्ताः, अकारादयो हकारान्ता वर्णा इत्यर्थः। 'नैमो' नं-ज्ञानं मा-शब्दः 'माङ्क् मान-शब्दयोः' (सिद्ध० धा०) इति तयोः औः-अवगमनं भवति। अव-१० धातुरवगमनार्थेऽपि वर्तते। अवनं ऊः भावे किए। 'अरहंताणं' इत्यत्र चतुर्थी ज्ञेया। वर्णभ्यो ज्ञानं शब्दावगमश्च स्यादित्यर्थः॥ ७१॥

(नमोदरा-भक् त्राणम्) त्राणशब्देन बृहत्पूपिकोच्यते जैनमुनिभाषया। ये लोके मण्डका इति प्रसिद्धाः ते साधूनां त्राणका इति । त्राणानां समूहो त्राणम् । समूहार्थे अण् । त्राणं किम्भूतम् ? नमं-नमत् उदरं यस्याः सा नमोदरा-बुभुक्षा तां भनक्तीति किए १५ 'स्वराणां स्वराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) इत्यकारः ॥ ७२ ॥

(न मौक-रहः ता-ऽऽनः) "मूको दैत्याऽवागदीनेषु" इत्यनेकार्थसङ्ग्रहः (हैमे का॰ २, १८०० ३०) मूकानां समूहो मौकम् । 'षष्ठ्याः समूहे' (सिद्ध० ६-२-९) इत्यण् । 'रह त्यागे' (सिद्ध० धा०) मौकं रहति मौकरहो न स्यात् । कः १ तां—छक्ष्मीं आनयतीति तानः । धनोपार्जकः दीनसमूहवर्जको न स्यात् । दीनसमूहं प्रीणयतीति स दीनैः सेव्यत इ-१० त्यर्थः ॥ ७३ ॥

(नमो-गा ण-रहन्तः) ''णः प्रकटे निष्फले च प्रस्तुते ज्ञान-बन्धयोः" इति (सुधा०) एकाक्षरनाममाला(श्लो० २२)वचनात् णो-बन्धः, कर्मबन्ध इत्यर्थः। तं रहन्तः-त्यजन्तः पुरुषाः 'नमोगाः' स्युः। नमः-नमस्कारं गच्छन्ति-प्राप्नुवन्तीति नमोगाः-नमस्काराहीः स्युः॥ ७४॥

(न-मोचः ण-रहन्तः) णं-ज्ञानं रहन्तः-प्राप्तवन्तः पुरुषाः 'नमोचः' स्युः । नमन्तीति डे नाः-प्रणामकारिणः तान् मोचयन्ति संसारात् नमोचः, णिगन्तात् किए । 'रहु गतौ' (सिद्ध० धा०) रहन्त इत्यत्रानुस्वाराभावश्चित्रत्वात् ॥ ७५ ॥

(न मा कः अरहन्तः णं) 'णसि कौटिल्ये' (सिद्ध० धा०) नसनं नः-कौटिल्यम् । अर-इन्तः-अप्राप्तवन्तः पुरुषाः णं-प्रकटं यथा त्यात् तथा अवन्ति-दीप्यन्ते इति किपि कः । ३०

१ नमीः इति स पाठः । २ 'अवनमीः' इति ख-पाठः । ३ 'क्षरवचनात्' इति ख-पाठः ।

प्राकृतत्विज्ञस्छक् 'स्वम्-जस्-झसां छक्' (सिद्ध० ८-४-१४४) अपंश्वेशे 'ध्यत्यवश्च' (सिद्ध० ८-४-४४७) इति भाषान्यत्यचात् प्राकृतेऽपि ॥ ७६ ॥

(न मोऽरि-हन्ता आः न) मृदं करोति णिजि अचि मः-कुम्भकारोऽस्ति । किम्भूतः? और-चकं तेन अंहते-दीष्यते अरिहन्ता । सेर्डुक् न न भवतीति वेत्यर्थः । आः पाद-५ पूरणे ॥ ७७ ॥

(मः मोक-रहन्तानाम्) मोकं-कायिकीं रहन्ताणं-त्यजतां परिष्ठापयतां साधूनां नो भवति अविधिना त्यजतां नः-कर्मबन्धः, विधिना त्यजतां तु बो-ज्ञानं स्यादिति विवक्ष-यार्थद्वयम् ॥ ७८ ॥

अथ चतुर्दशस्त्रमवर्णनम्-(नम-करी ऋण-हन्ता णं) नमः-प्रह्वीभावः, सौम्यत्विमिति

9. यावत्, तेन अवित-दीप्यते। अवधातुरेकोनविंशत्यर्थेषु। तत्र दीस्यर्थोऽप्यस्ति। नमश्चासौ

करी-हस्ती। सौम्यो गज इत्यर्थः। सोऽदुःखहेतुत्वात् ऋणं-दुःखं, कारणे कार्योपचारात्

हन्ति-विनाशयति। अणमित्यत्र 'स्वराणां स्वराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) इत्यात्वम्।

'इन्ताणं' इत्यत्र 'पदयोः सन्धर्वा' (सिद्ध० ८-१-५) इति सन्धौ 'अधो म-न-याम्'

(सिद्ध० ८-२-७८) वलोपे सिद्धिः॥ ७९॥

भ (नम! उञ्ज रथ-तानं) रहं-रथं तानयति-विस्तारयति स्थानात् स्थानान्तरं नयति, 'नवाऽखित्कृदन्ते रात्रेः' (सिद्ध० ३-२-११७) इति मोऽन्ते रथंतानो-वृषभः तं 'उअ षश्य' (सिद्ध० ८-२-२११)। नमेति हे नम! नमतीति नमः तत्सम्बुद्धिः॥ ८०॥

(न-मोक-करिहन्ता आनाम्) 'णहींच् वन्धने' (सिद्ध० धा०) नह्यते इति भावे ड-प्रत्यये नं-वन्धनं तस्योपलक्षणादन्याऽपि पीडा प्राह्या। तस्मान्मोचयित नमोग् णिगन्ताद् १० विच् करिहन्ता-सिंहः। नमोक् चासौ करिहन्ता च स तथा। केषाम्? 'आणम्'? 'अपी असी गत्यादानयोश्च' (सिद्ध० धा०) इति चानुत्कृष्टशोभार्थादपेर्डे प्रत्यये अः-शोभ-मानः, पुण्यवान्नर इत्यर्थः। तेषां एवंविधः सिंहो दृष्टः। पीडाईरः स्यादित्यर्थः॥ ८१॥

(नमोदर-हं ता-SSनम्) ता-लक्ष्मीः तस्याः आनं वर्णच्युतकादसनं वर्तते । किम्भूतम् १ 'नमोदरहं' नमं-नमत् उदरं हं-जलं यत्र तत् तथा । 'एकार्थ चानेकं च' (सिद्ध० ६-३५ १-२२) इति समासः । आसने स्थिता लक्ष्मीः स्वं जलेन सिक्षति इति लक्ष्म्या अभिषेकः । स्वमे दृष्ट इति तथा वर्णितम् । वर्णच्युतिश्च नैषधस्यादिकाच्ये (स० १, श्लो० १)-''तथाऽऽ-द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि" इत्यत्र सुधाशब्देन वसुधां व्याकुर्वता टीकाकारेण महाकविना दिश्ता ॥ ८२॥

<sup>ा &#</sup>x27;हरेलार्थः' इति स-पादः । १ सम्पूर्ण पश्रमेवय्-

<sup>&</sup>quot;निर्पाय यस्य क्रितिरक्षिणः कथा-सक्षाऽऽद्विचारी न शुकाः सुवासि । मकः सित्तकितिकीर्तिमण्डकः, सः राविशासीम्महसी महोजवकः ॥"

गंज-वृषभ-सिंह-पद्मा-सन-स्रक्-चन्द्र-तपन-पताकाः। कुम्भा-ऽम्भोजसरो-ऽम्बुधि-विमान-रत्नोच्चयाऽग्नयः स्वग्नाः॥-गीतिः (इति) चतुर्दशस्वग्ननामानि, तत्र चत्वारि व्याख्यातानि। अथ स्रक् व्याख्यायते---

(नम-ज-अलि हन्त-आः नम्) हं-जलं तस्मात् तन्यते-विस्तरित जल्पद्यते इति यावत् हन्तं-कमलं कर्मकर्तरि डः कमलस्योपलक्षणादन्यान्यपि पुष्पाणि गृह्यन्ते। 'आसिक् ५ उपवेशने' (सिद्ध० धा०) आसनं आस्। कमलादिपुष्पाणाम् आः-स्थानम्, एवंविधो यो नो-बन्धो रचनाविशेषः स्रक्रूष्णः तत् हन्तानं क्लीबत्वं प्राकृते लिङ्गस्यातन्त्रत्वात्। किम्भू-तम्? 'नमो अरि' रलयोरैक्यं। नमः-प्रह्लीभावः परितो भ्रमणं तेन ऊः-शोभमाना अलयो यत्र तत्। अवतेः शोभावाचिनः किपि ऊः॥ ८३॥

(न मोऽरिहन्ता न णं) मः-चन्द्रो वर्तते। किम्भूतः ? 'णिस कौटिल्ये' (सिद्ध० धा०) १० नसते इति नः किप्। 'अभ्वादेः (अत्वसः सौ)' (सिद्ध० १-४-९०) इति न दीर्घः, भ्रादित्वात्। न नः-न कुटिलः, पूर्ण इत्यर्थः। एवंविधश्चन्द्रोऽरिहन्ताऽस्तु। 'णं' इत्यत्रा- नुस्वाराभावश्चित्रत्वात्॥ ८४॥

अथ सूर्यः। (नमो अर्-अहस्तानम्) अहर्-दिनं तनोति-करोति अहस्तानो-दिन-करः। अरा विद्यन्ते यत्र तत् अरि-चकं तद्भदाचरित वृत्तत्वादाचारे क्यनि किपि तयो-१५ लेपि अर्, अर् चासौ अहस्तानश्च वृत्तो दीप्यमानश्च सूर्यस्तं नमः॥ ८५॥

(नमोदन रंह तानम्) तानोद्भवत्वात् तानं-वस्त्रं, कारणे कार्योपचारात्। तानं किम्भूतम्? 'नमोदन्' नमं-नमनं सर्वदिक्ष प्रसरणं तेन अवते-कान्तिमद् भवति। क्विपि न मु दण्डं श्रयति। णिजि क्विपि पदस्य उलोपे दन्। न मु च तद् दन् च नमोदन्। एतावता ध्वज इत्यर्थः। 'स्वराणां स्वराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) इत्योकारः। तं २० ध्वजं त्वं रंह-जानीहि। 'रहुण् गतौ' (सिद्ध० धा०) 'गत्यर्था ज्ञानार्था' इति वचनात् ज्ञानार्थत्वम्। चान्द्रमते णिचोऽनित्यत्वाण्णिजभावे रहेति सिद्धम्। अनुस्वारस्तदसत्त्वं चित्रत्वाददृष्टम्॥ ८६॥

अथ कुम्भः। (न मा ओ कलः! हा-न्तं अण) ओ कलः! कलशं श्रयति णिजि किपि सम्बोधने। ओ कलः! 'ओ' इति सम्बोधनपदम्। हे कलशाश्रयिन्! पुरुष! त्वम्। 'हिंद् रूप गतिष्टुद्धोः' (सिद्ध० धा०) हयनं हो-वृद्धिः तस्या अन्तं-विनाशं न-मा अण-वद। कलशाश्रयिणः पुरुषस्य वृद्धिरतो न स्यात्। कामकुम्भो हि कामितकरः, तेनैवमुच्यते। नकार-मकारौ निषेधवाचको। एकनिषेधेऽर्थसिद्धौ द्वितीयनिषेधः "द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति" इति न्यायादवगन्तव्यः। लोकप्रधानत्वापेक्षया च निषेधद्वयं 'मां' 'न' करि २ इत्यादि॥८॥।

१ क-प्रतो नास्त्वत्रायं पाठः गजादिको व्याख्यातान्यन्तकः, किन्तु चतुर्दशस्त्रमनामधानतकः समस्ति ९३--तमस्रार्थस्य प्रारम्मे । २ 'कोभाचात्' इति क-पाठः । ३ 'किपि' इति ख-पाठः । ४ 'सद्०' इति ख-पाठः । ५ 'म' इति ख-पाठः ।

अथ पद्मसरः । (न मोद् रः हान्ताः न) रो वर्तते । किम्भूतः ? 'हान्ताः' हकारोऽन्ते यस्य । एतावता सकारः । तेन असित-शोभते इति हान्तास् । एतावता सरः इति जातम् । अज्ञानि-कमलानि श्रयतीति णिचि क्रिपि तल्लोपे अन्त्यस्वरादिलोपे । 'पदस्य' (सिद्ध् ० २-१-८९) इति जलोपे च 'अव्' इति जातम् । 'अन्त्यन्यञ्चनस्य' (सिद्ध् ० ८-१-९१) ५ इति प्राकृते वकारस्थापि लोपे अम् इति स्थितम् । एतावता पद्माश्रितं सर इत्यर्थः । किम्भूतम् ? मोदयित मोद्, एवंविधं न न । प्रकृतार्थे द्वा निषेधौ । हर्षकारकमे-वेत्यर्थः ॥ ८८ ॥

अथ सागरः । (नम-ऊ-जलध्यन्तः-आनन्) नमं नमनं-सर्वत्र प्रसरणं तेन ऊ:-शो-भमान एवंविधो जलध्यन्तः-समुद्रः । अन्तशब्दः स्वरूपे । किम्भूतः ? 'दुनदु समृद्धौ' १० (सिद्ध० धा०) आङ्पूर्वः नद् । आनन्दयति-समृद्धिं प्रापयति सेवकान् , रत्नाकरस्वात् । विचि 'आनन्' इति सिद्धम् ॥ ८९ ॥

अथ विमानः । (नम ओ अ-र-ह-अन्त ! ऋणम्) अन्तशब्देन 'पर्देकदेशे पदसमुदा-योपचारात्' निशान्तं-गृहम् । "रः कामे तीक्ष्णे वैश्वानरे नरे" इत्येकाक्षर(सुधा० श्लो० ३६) वचनात् रो-नरः न रः अरः । अरो-देवः । अरान्-देवान् हन्ति-गच्छति प्रामोति १५ देवाश्रितत्वात् अरहम्, एवंविधं अन्तं-निशान्तं अरहन्तम्, अमरविमानमित्यर्थः । तस्य सम्बुद्धौ हे अरहन्त! त्वं ऋणं-दुःखं नामय-पराकुरु । 'नम' इत्यत्रान्तर्भूतो णिगर्थः । 'ओ' इति 'हे'इत्यर्थे ॥ ९० ॥

(नः म-ऊत-र-अहर्-अन्त-गण) ''मश्चन्द्रे (च) विधा शिवे" इति (सुधा० श्टो० २४) वचनात् मः—चन्द्रः तेन ऊतं—कान्तं मोतं, चन्द्रकान्तमित्यर्थः । रः—अग्निः तत्तुल्यं, र॰ तथा अहर्—दिनं । अहः करोति णिजि किपि अहः—सूर्यः तद्वदन्तः—स्वरूपं यस्य, सूर्य-कान्त इत्यर्थः । एतावता चन्द्रकान्ते विह्वर्णसूर्यकान्तादीनि रह्नानि । उपलक्षणादन्यान्यपि रह्नानि प्राह्माणि । तेषां गणः—समूहोऽस्ति । 'क-ग-च-ज-(त-द-प-य-वां प्रायो लुक्)' (सिद्ध० ८-१-१७७) इति गल्लक् । 'पदयोः सन्धिर्घा' (सिद्ध० ८-१-५) इति सन्धिः । यथा चैक्कां चक्रवाकः । 'णिश समाधी' (सिद्ध० धा०) नेशति—समाधिं करोति चित्त-रभस्वास्थ्यं विर्मापयतीति डे नः ॥ ९१ ॥

अथाग्निः। (नम ओ अज-रथं न्नि-अणम्) अजः-छागो रथो-वाहनं यस्य सः अज-रथो-विहाः तं ज्यणं त्रयोऽणाः शब्दा यस्य सः, वित्रविधोऽग्निरिति कविसमयः। 'ओ' इति सम्बोधने। तं नम-प्रणमेति स्वप्ताः १४॥ ९२॥

(नमो अरहंनाणं) नं-ज्ञानं। अरहन्ताणम्-अत्यज्ञतां पुरुषाणां उख् भवति। 'उख् ३० नखें'ति गत्यर्थो दण्डकधातुः। 'ओखणं ओग्' विचि सिद्धम्। अन्त्यव्यञ्जनलोपे ओ-

१ 'चक्काओ' इति ख-पाठः । २ 'निर्मातीति' इति ख-पाठः । ३ दक्षिण-गाईपत्या-ऽऽहवतीयस्थानीयः ।

गतिर्भवतीत्यर्थः । गतिः सैव या सद्गतिः । यथा "कुले हि जातो न करोति पापं" इत्यत्र कुलं तदेव यत् सत्कुलमिति ॥ ९३ ॥

(नं ओ तर हन्! तां नः) हंसं अणित-श्रयित वाहनतया णिजि किपि हन्। 'ओ' हित सम्बोधने। हे हन्!-हे सरस्विति! नः-अस्माकं नं-ज्ञानं तां-शोभां च तर-देहि। वृधातुः दाने वर्तते (अन्यथा विपूर्वोऽपि दाने न प्रवर्तेत) उपसर्गीणां धात्वर्थद्योतकत्वात्। ५ दृधातौ दानार्थोऽस्तिति॥ ९४॥

(नम् ओ अर अहर् अन्त ! णं) अन्तराब्देन (पदैक)देशे समुदायोपचारात् हेमन्त इति । अहर्-दिनं नमतीति नमं-कृशं हे हेमन्तऋतो ! त्वं नमं-कृशं दिनं अर-प्रामुहि । 'णं' अलङ्कारे । हेमन्ते दिनलघुता इति प्रैसिद्धम् ॥ ९५ ॥

(नमः अरे ह-तानाम्) "रेंः तीक्ष्णे" इति (विश्वदाम्भुनाममालायां श्टो० १०१) १० वचनात् रं-तीक्ष्णं उष्णमिति यावत् । न रं अरं-अतीक्ष्णः, शिशिर ऋतुः इत्यर्थः, तिसन् अरे-शिशिरऋतावित्यर्थः । अपभ्रंशे इकारः । 'वैयत्ययोऽप्यासाम्' इति व्यत्ययः स्याच्च । हं-जलं तस्मात् तन्यन्ते-विस्तारं यान्ति हतानि-जलरुहाणि, पद्मानीत्यर्थः । तेषां नमो नमनं-कृशता भवति । शिशिरे हि कमलानि हिमेन शुष्यन्तीति प्रसिद्धम् ॥ ९६ ॥

(नम् उ सुरभ हान्तास् णं) हकारोऽन्ते यस्य स हान्तः। सकार इत्यर्थः। तेन अस- १५ ति-द्योभते हान्तास्। एवंविधो रभ्राब्दः। पुनः किम्भूतः ? 'उ' 'अ' उकारेणासित-शो-भते उ अप 'अन्त्यव्यञ्जनस्य' (सिद्ध० ८-१-११) इति पलोपः। उरह्(हः) इति शब्दः स सकारयुक्तः क्रियते तदा सुरह इति जातम्। कोऽर्थः ? सुरभिः-वसन्तऋतुः तमाचष्टे स्ताति इच्छति वा यः पुरुषः स सुरभ् णिजि तलोपे सिद्धम्। किप् लोपश्च। उ अरह् हत्यत्र अन्त्यव्यञ्जनलोपः। सुरभ्राब्देन वसन्तस्तावकः पुरुष इत्यर्थः। ''णः प्रकटे २० निष्फले च" इति (सुधा० श्लो० २२) वचनात् णं-प्रकटं यथा स्यात् तथा नम् स्यात् नमतीति नम्-प्रह्वीभावः, उद्युक्तः सर्वकर्मणीत्यर्थः॥ ९७॥

(न मोदः रः हा-ऽन्तानः) "रः तीक्ष्णे" (विश्व० श्लो० १०१) इति वचनात्। रः-उष्णः, ग्रीष्मऋतुरित्यर्थः। किम्भूतः ? हं-जलं अन्तं आनयतीति हान्तानः, ग्रीष्मे जलशोषः स्यादित्यर्थः। मोदयतीति मोदः। एवंविधो न। ग्रीष्मः (प्रायः) परिताप-२५ करत्वान्न मोदकृत्॥ ९८॥

(नमोऽरः हन्तानः) उ अर । कोऽर्थः ?। ऋत्वरः 'रह त्यागे' (सिद्ध० धा०) रहाते-त्यज्यते इति भावे डप्रत्यये रो-निन्दाः, न रः अरः, उत्तम इत्यर्थः । ऋतुषु अरः-उत्तमः ऋत्वरः, सर्वऋतुप्रधान इत्यर्थः । स क इति विशेषणद्वारेणाह-'हन्तानः' हं-जलं तानयति-विस्तारयति हन्तानः । वर्षा ऋतुरित्यर्थः । किम्भूतः ? 'नमः' नमति-प्रह्वीकरोति ३०

१ 'मिसिद्धिः' इति ख-पाटः। २ हैमे ऽनेकार्थे (का० १, श्ली० ११) अपि। ३ 'ध्यत्ययः' इति सिद्ध्य (८-४-४४७)।

स्वोपमान् सर्वजनान् करोति अन्तर्भूतणिगर्थत्वात् नम् । सर्वव्यापारप्रवर्तक इत्यर्थः ॥९९॥
(नम अरहा-ऽन्त! न) 'अरहन्त०' आपो-जलं । 'रह त्यागे' (सिद्ध० धा०) रहन्तित्यजन्ति मुझन्तीति अरहो-मेघाः तस्य अन्तो-विनाशो यस्मात् सः अरहान्तो-धनात्ययः, शरद् इत्यर्थः । हे अरहान्त!-हे शरत्! त्वं । न निषेधे । 'नम' इति क्रियापदम् । मा
भ नम-मा कृशीभव । शरदोऽतिरमणीयत्वादेवमुक्तिः ॥१००॥ इति षड् ऋतवः सम्पूर्णाः ॥

अथ नव ग्रहा वर्ण्यन्ते । तत्र सूर्यचन्द्रौ पूर्वं, तत्रापि चन्द्रः प्रथमः सिद्धान्तवेदिनां मते । (नमोऽरभं त्राणम्) "रः तीक्ष्णे" इति (विश्व० श्लो० १०१) वचनात् रः-तीक्ष्णः, न रः अरः, शीत इत्यर्थः । अरा-शीता भा-कान्तिः यस्य स अरभः-शीतगुः तं नमो-ऽस्तु । चन्द्रं किम्भूतं ? त्राणं-शरणं, सर्वनक्षत्राणां ग्रहाणां च नायकमित्यर्थः ॥ १०१ ॥

- अथ सूर्यः। (नमो रभं ता-ऽऽ-नम्)रा-तीक्ष्णा भा-कान्तिः यस्य स रभः, सूर्य इत्यर्थः। रभाय-सूर्याय नमः। 'ब्यत्ययोऽप्यासाम्' (आसां) विभक्तीनां ब्यत्ययोऽपि स्यादिति वच-नात् चतुर्थ्यथें द्वितीया। चः पूर्वोक्तार्थसमुच्चये। किम्भूताय रभाय? 'तानाय'। ''तकार-स्तस्करे युद्धे'' (सुधा० श्लो० २३) इत्येकाक्षरवचनात् ताः-चाराः तेषां आ-समन्तात् नो-वन्धनं यसात् स तानः तस्तै। सूर्योदये हि चौराणां वन्धनं भवति॥ १०२॥
- अथ भीमः । (न मी अर! हन्ताऽऽन!) हे अर!। अरः किम्भूतः १ 'आनः' आका-रस्य नो-बन्धो यत्र, एतावता आरः-कुजः । किम्भूतः १ 'हन्तः' हो-जलं तस्य अन्तो यस्मात् स तथा, एवंविधो न, जलदाता इत्यर्थः । किम्भूतः सन् १ 'मीः' "मश्चन्द्रे (च) विधौ शिवे" इति ( सुधा० श्टो० ३४ ) वचनात् मः-चन्द्रः तं अवति-प्रामोतीति किपि मी: । चन्द्रयुक्तो हि भीमो वर्षाकाले वृष्टिदः ॥ १०३ ॥
- ३० अथ बुधः। (न मौजोरै० मं तानः) मो-ब्रह्मा। सः अवति-देवतात्वेन स्वामीभवति। किपि मौः। स्वाम्यर्थे अवधातुः। ततो मौः-रोहिणीनक्षत्रं, तस्मात् जायते इति मौजो- बुधः। "इयामाङ्को रोहिणीसुतः" इति (अभिधान० का० २, श्लो० ३१) वचनात् 'रिहं' राः-धनं, तदेव मं-भवनं, धनभवनमित्यर्थः, तत्र गत इति द्रोपः। 'तानः' तां-लक्ष्मीं' आनयतीति तानः। एवंविधो न ? किन्तु एवंविध एवेति काकूत्त्या व्याख्येयम्। धन- १५ भवनस्थो हि बुधो लक्ष्मीपद इति ज्योतिर्विदः। रैशब्दस्य 'एत ऐत्' (सिद्ध० ८-१-१४८) 'स्वराणां स्वराः' (सिद्ध० ८-४-२३८) इतीकारः॥ १०४॥

अथ गुरुः। (नमः अद्-ल-हन्ता आ-नः) "लश्चामृते" इति (सुधा० श्लो० ३९) वचनात् लः-अमृतम् , अदनम् अदो-भोजनम् , अदे-भोजने लः-अमृतं येषां ते अदला-देवाः, तान् हन्ति-गच्छति आचार्यतया प्राप्तोति अदलहन्ता-सुराचार्यः, जीव इत्यर्थः। किम्भूतः।

१ 'सोद्यमान्' इति ख-पाठः । २ 'उमाङ्गो' इति ख-पाठः । ३ ''बृहस्पतिः सुराचार्यो जीवश्चित्रशिखण्डिजः'' इति अभिधान० (का० २, क्षो० ३२) ।

'आनः' आ—समन्तात् नी—ज्ञानं यस्मात् स आनः—ज्ञानदाता । किम्भूतः सन् ? 'नमः' नो—बुद्धिः पञ्चमं भवनं तत्र 'मदुङ् स्तुति—मोद—मद—स्वप्न—करन्ति—गतिषु' मन्दते—गच्छति नमः डप्रत्यये सिद्धम् । लग्ने हि पञ्चमभवनस्थो गुरुज्ञीनदाता स्यादिति ॥ १०५ ॥

अथ शुक्रः। (नम उन्द-ल-भं तानम्) 'तानः' तकारस्य षोडशव्यञ्जनत्वात् तशब्देन पोडश उच्यन्ते। 'अषी असी गत्यादानयोश्व' (सिद्ध० धा०) इत्यत्र चानुकृष्टदीष्ट्यर्थात ' अस्थातोः किपि अस् इति रूपम्। असो-दीष्तयः, किरणा इति यावत्। ततः ताः-षोडश असः-किरणाः तेषां नो-बन्धो योजना यस्य स तानः-शुक्रः। सन्धौ, दीर्घे 'अन्त्यव्य-ञ्चनस्य' (सिद्ध०८-१-११) इति सलोपे प्राकृते रूपसिद्धिः। व्यञ्जनैश्च सङ्ख्याप्रतिपादनं ग्रन्थप्रसिद्धम्। यदुक्तं आरम्भसिद्धौ-

"विद्युन्मुख १ शूली २ शनि ३ केतू ४ त्का ५ वज्र ६ कम्प ७ निर्घाताः ८। 
इस् ५ ज ८ द १४ द १८ घ १९ फ २२ ब २३ म २४ सक्क्षे रविपुरत उपग्रहा घिष्ण्ये ॥१॥" इस्यादि । "षोडशाचिँदैंत्यगुरुः" इति (अभिधान० का० २, श्लो० ३४) वचनात् तानः—पोडशिकरणः, शुक्र इति यावत् । तं शुक्रं नम, धातूनामनेकार्थत्वात् भजस्वेत्यर्थः । किम्भूतं ? ज अरहं । 'उन्देष् क्षेदने' (सिद्ध० धा०) उनत्ति—रोगैः क्षिक्षो भवति उन्दः तस्य । "लक्षामृते" इति (सुधा० श्लो० ३९) वचनात् लः—अमृतं तं भव-१५ तेऽन्तर्भूतणिगर्थत्वात् 'भूङ् प्राप्तौ' ( ) धातोः प्रापयति डे रूपं उन्दलभः तम्, रलयोरवयम् । रोगार्तस्य हि शुक्रोऽमृतदाता । सञ्जीवनीविद्या शुक्रस्थैवेति तद्विदः । अथवा "भश्चालिशुक्रयोः" इति (सुधा० श्लो ३३) वचनात् भः-शुक्रः । अरः-शिम्गामी चासौ भश्च अरभः तं नम-सेवस्व । उ इति सम्बोधनम् । किम्भूतं भम् ? 'तानं' शुभका-र्याणि तानयति–विस्तारय(ती)ति तानः तम्। शुक्रो हि शीम्रगामी अनस्तमितः शुभः, शुभ-२० कार्याय भवति ॥ १०६॥

अथ शनिः । (नमोऽरं हन्ता आनम्) "आरः क्षितिस्रतेऽर्कजे" इति विश्वप्रकाशः (रवर्गे २२)वचनात् आरः-शनिः । 'स्वराणां स्वराः' (सिद्ध०८-४-२३८) इति प्राकृते अर इति जातम् । अथवा अरः कथम्भूतः । 'आनः' अकारस्य नो-बन्धो यत्रेत्यनया च्युत्पत्त्या आर इति जातम् । आरं-शनिं नमोऽस्तु इत्युपहासनमस्कारः । यतो हन्ता-२५ जनपीडकः तस्मात् हे आर! त्वां नमोऽस्तु इत्यर्थः ॥ १०७ ॥

अथ राहुः। (न-म उद्रहः तानः) 'उअरह' उदरेण हीयते उदरहो-राहुः। राहुस्तु उदरहीनः, शिरोमात्ररूपत्वात्, तस्य। किम्भूतः? 'नमः' 'नशौच् अदर्शने' (सिद्ध० धा०) नश्यतीति डे नः। एवंविधो मः-चन्द्रो यस्मात् सः, उपलक्षणात् सूर्योऽपि।

१ 'नमः उ अर-भं तानं' इलापि पदच्छेदः । २ 'उदरे' इति स-पाठः ।

राहुस्तु चन्द्रसूर्यो प्रस्वति(सते ?) इति राहोश्चन्द्रनाशः । पुनः किंविशिष्टः ? 'तानः' तो-युद्धं तस्य नो-बन्धो रचना यसात् स तथा । राहुसाधनापूर्वं (सूर्यशिश्यां ) युद्धं कियते इतीदं विशेषणं युक्तिमत् ॥ १०८ ॥

अथ केतुः। (न मा उदरह-त-ऋणम्) उदरहो-राहुः। पूर्ववद् व्याख्या। तस्य तः-५ पुच्छं केतुः। "तकारस्तरकरे युद्धे कोडे पुच्छे च" (सुधा० श्लो० २३) इत्येकाक्षरवच-नम्। केतुस्तु राहुपुच्छत्वेन ज्योतिर्विदां सँम्मतः। यतः—"तत्पुच्छे मधुहायां आपहुःखं विपक्षपरितापः" (नीलकण्ठ्यां ?)। अत्र तत्पुच्छ इति राहुपुच्छं, केतुरित्यर्थः इति ताजिके। हे सदरह[त]! त्वं ऋण-ऋणवदाचर। मा निषेधे। ऋणं यथा दुःखदायि तथा केतु-रपि उदितः सन् जनपीडाकरः, तत एवमुच्यते। त्वं मा ऋण। नकारोऽपि निषेधार्थे। १५ "द्विर्वद्धं सुबद्धं भवति" इति निषेधद्वयम्। विशेषेण निषेधाय इति॥ १०९॥

अथ नव रसा वर्ण्यन्ते । तत्र पूर्वं शृङ्काररसः । (नमोदरि ! हन्त अण ) यथा किश्चत् कामी कुपितकामिनीप्रसत्तिकृते वक्ति । हे नमोदरि !-हे कृशोदरि ! त्वं अण-वद । हन्तेति कोमलामन्त्रणे । नमं-नमत् कृशं उदरं यस्याः सा नमोदरी-क्षामोदरी तस्याः सम्बोधनम् ॥ ११० ॥ इति नमस्कारप्रथमपदार्थाः ॥

वं० हर्षकुलगणिपादकृताः पं० समयकलज्ञास्य लघुशिष्येणालेखि(पत) ।



भिस्तकः' इति स-पाटः । २ अविशिष्टरसाष्टकस्य व्याख्या न विद्यते तत्र को हेतुरिति विद्यार्थतां विश्व-सन्मैः । ३ 'हति अपिरमगुरुश्रीजिनमाणिन्यस्रिकियपण्डतिविनयसमुत्रगुरुराजपादुकाप्रसादासादिताधिगमनप-ण्डितगुणर्कामुनिना छिष्वितम् । श्रीः श्रीः श्रुशं सवतु' इति स-पाठः ।

#### क-परिशिष्टम्

#### मलधारिगच्छीयश्रीसुधाकस्रशमुनिप्रणीता

### ॥ एकाक्षरनाममाळा ॥

श्रीवर्द्धमानमानम्य सर्वातिश्वयंधुन्द्रम्। 'एकाक्षरनाममालां' कीर्तयामि यैथाश्रुतम् ॥ १ ॥ अः पुँक्तिङ्गः शार्ङ्गधारिण्यखल्पार्थेऽच्ययः पुनः । विरश्चावाश्र पुष्ठिङ्ग आ वाक्ये सारणेऽच्ययः ॥ २ ॥ आः सन्तापेऽन्यये ऋध्यामध्ययोऽर्वेधृतौ स्मृतौ । इः कामे पुछिङ्ग इ वीऽन्ययः कोपोक्तिखेदयोः ॥ ३ ॥ ईः पद्मायामध्ययस्त्वी प्रत्यक्षे दुःखभावने । प्रकीपे समिषीं चेव पुलिङ्ग उर्षृषध्वजे ॥ ४ ॥ दोषोक्तौ मञ्जणेऽप्यर्थे त्र्वव्ययस्त्वं व्ययस्तथा । प्रश्ने चाङ्गीकृतौ रोषे पुछिङ्ग जस्त रक्षणे ॥ ५ ॥ जमन्ययः प्रकोपोक्तौ प्रश्ने ऋर्देवमातरि । अघ्यय ऋ तु कुत्सायां घचनेऽपि तथैव च ॥ ६ ॥ 94 ऋस्त्वजे दानवाञ्छायां रूथ स्याद देवमातरि । हुर्वाराह्यां भवेदेस्तु विष्णावैस्तु दृषध्वजे ॥ ७ ॥ ओरूर्ध्वलिङ्ग आहूतावव्ययः स्यादनन्त औः। सम्बोधने चाव्यय भी परब्रह्मण्यमः शिवे ॥ ८॥ कः स्र्यमित्रवाय्वग्निब्रह्मात्मयमकेकिषु । प्रकाशवक्रयोश्वापि कं नीरसुर(ख)मूर्धसु ॥ ९ ॥ कुर्भृकुत्सितशब्देषु पापीयसि निवारणे । ईषदर्थे च किंग्रब्दः कुत्सने क्षेपप्रश्नयोः ॥ १० ॥ वितर्काश्वर्येनिन्दासु किंशब्दः स्वात् कियानपि । रवमिन्द्रियस्वर्गश्चन्यभूपाकाशसुखेषु च ॥ ११ ॥ २५

१ 'शाखिनम्' इति ख-डि-पाठः । २ 'यथाक्रमम्' इति ख-टि-पाठः । ३ 'पुष्ठिक्तशार्क्षे॰' इति ख-पाठः । १ 'प्यप्रती' इति ख-पाठः । ५ 'काव्ययः' इति ख-पाठः । ६ 'ऽव्यय उं त्यव्यप्थ' इति ख-पाठः । ७ 'इते' इति ख-पाठः । ८ 'ऋथ' इति ख-पाठः । ९ 'ऋवं॰' इति ख-पाठः । १०-११ 'ओ' इति ख-पाठः ।

9,

94

२०

34

संविदि शून्यखण्डे च वर्तते खश्र भास्करे । गो गन्धर्वे गणेशे च गीते गं गश्च गातरि ॥ १२ ॥ गौर्वाणीबाणभूरिमवज्जस्वर्गाक्षिवारिषु । दिशि धेनौ श्रुतैश्वर्या गणेशे वांऽपि गौः स्पृतः ॥ १३ ॥ द्युः कुम्भे हनने घोषान्तर्भावकिङ्किणीष्वपि। ङो विषये भैरवे चँ चस्तरी चन्द्रचोरयोः ॥ १४ ॥ चुश्रकोरे समाख्यातश्चकारः पुनरव्ययः । अन्योन्यार्थे विकल्पार्थे समासे पादपूरणे ॥ १५ ॥ पक्षान्तरे समृहार्थे हेताववधृतावपि । अन्वान्व(च)ये तथा तुल्ययोगितायां च कीर्तितः ॥ १६ ॥ छः सूर्ये छेदके ख्यातस्तथा संवरणे भवेत । छं च छन्दिस तिहिति निर्मले च तथा स्मृतः ॥ १७ ॥ जश्र जेतरि जनने विगते जिस्त जेतरि। जूर्विहायसि जवने पिशाच्यां विगतेऽपि च ॥ १८ ॥ झो नक्तं गायने नष्टे घर्घरध्वनिनामनि । चारुवाक्चोरयोझेस्तु ईयुहिते गृहरूपके ॥ १९ ॥ टः पृथिव्यां ध्वनौ वायौ करङ्के टं प्रनर्भवि । चकोरेऽब्दे तथा ठस्त घेण्टे शून्ये बृहद्ध्वनौ ॥ २० ॥ चन्द्रस्य मण्डले र्रंद्रेऽथो वृषाङ्के ध्वनावपि । बन्दिवृन्दे तथा डः स्यात् यामिनीपतिमण्डले ॥ २१ ॥ ढो दक्कायां समाख्यातस्तथा दा निर्शुणे ध्वनौ । णः प्रकटे निष्फले च प्रस्तुते ज्ञानबन्धयोः ॥ २२ ॥ तकारसस्करे युद्धे क्रोडे पुच्छे च ता श्रियाम्। तुः स्वात पूर्वे निष्टत्तौ च पूर्वसादवधारणे ॥ २३ ॥ विलक्षणे विकल्पार्थे थो भवेद भयरक्षणे। भूधरे च तथा भारे दो दाने दायकेऽपि च ॥ २४ ॥ दाने दातरि दा केचिद् विदुर्दी छेदबन्धयोः। दं कलतं तथा "धं च धीरे च धनदे धने ॥ २५ ॥

१ 'बापि' इति ख-पाठः। २ 'घः' इति ख-पाठः। ६ 'चैव' इति क-पाठः। ४ 'व्यूहने' इति ख-पाठः। ५ 'घटे' इति ख-पाठः। ६ '६दे डो' इति ख-पाठः। ७ 'धश्च' इति ख-पाठः। ८ 'घने' इति ख-पाठः।

धस्त चित्रेऽश्ववारे च धीर्बुद्धाविषुधावपि । गृह्यकेशे विरश्ची घा तथा धूर्भारकम्पयोः ॥ २६ ॥ धूर्ते धुरा कम्पने च नो बुद्धौ ज्ञानबन्धयोः । असानसम्यमसाकमेषां स्थाने भवेच नः ॥ २७॥ निषेधार्थेऽव्ययो नो च नकारस्तु नरस्तु ना । निः श्रुते नेतरि ख्यातौ दुः स्तुतावव्ययस्तु नौ ॥ २८ ॥ निः स्वात क्षेये च नित्यार्थे भृशार्थाश्रयराशिषु । कौशले बन्धने मोक्षे संशये दानकर्मणि ॥ २९ ॥ अधीमावीपरमयोः सन्निधानेऽन्ययो मतः । नः प्रश्ने च वितर्के च विकल्पेऽनुश्येऽव्ययः ॥ ३० ॥ 90 तरण्यां नौस्तथा ख्यातः पः पाने पवने पथि । ब्रौटे च वर्णके पश्च पा पातरि तथा श्रुते ॥ ३१ ॥ फकारो निष्फले जल्पे पुष्करे भयरक्षणे। **क्रॅंड्झावाते फले फेने फ़ृत्कारे फ़्स्तथोदितः ॥ ३२ ॥** वंकारो वरुणे पद्मे कलहे विगती तथा। 94 भश्रालिशुक्रयोभीवे भश्र दीप्तौ भये च भीः ॥ ३३ ॥ भं घिष्णे भूर्श्ववि स्थाने मश्रन्द्रे तु विधौ शिवे । मौलौ च बन्धने मू: खात मा माने वारणेऽन्ययः ॥ ३४ ॥ असच्छन्दे द्वितीयायां मा च षष्ट्यां च मे पुनः। मा मातरि तथा लक्ष्म्यां यस्त वाते यमेऽपि च ॥ ३५ ॥ 30 धातर्यपि पशौ यं खात या याने यातरि श्रियाम् । खद्राक्नेऽपि च रः कामे तीक्ष्णे वैश्वानरे नरे॥ ३६॥ रामे बज्जे च शब्दे खात् रा द्रव्ये कनके पुनः। आश्रये नीरदे च स्थात् रुः सूर्ये रक्षणेऽपि च ॥ ३७ ॥ भये शब्दे च री भ्रान्तौ लकारथलने पुनः। २५ ला दाने लुश्र लवने लश्र लीश्र बिडीजिस ॥ ३८ ॥ लश्रामृते दिशायां च लीः श्लेषे वलये तथा। वो वाते वरुणे रुद्रे सान्त्वने वीं अव्ययः प्रनः ॥ ३९ ॥

१ 'तुः स्तुतो च प्रकीर्तितः' इति ख-पाटः । २ 'स्पे' इति ख-पाटः । ३ 'दारुकर्मणि' इति ख-पाटः । ४ 'फं का वाते' इति ख-पाटः । ५ 'बः कुम्मे वरुणे' इति ख-पाटः । ६ 'च' इति ख-पाटः । ७ 'मारणे' इति ख-पाटः । ८ 'यश्च धातरि सूर्ये स्थात्' इति ख-पाटः । ९ 'ॡश्च' इति ख-पाटः । १० 'बाब्बबः' इति ख-पाटः ।

20

पंदार्थ उपमाने च विकल्पे च सहस्ये । विः श्रेष्ठेऽतीते नानार्थे वै हेती पादपूरणे ॥ ४० ॥ द्वितीयायाश्रतुर्ध्याश्र पष्ट्या युष्मद्रहुत्वके । वश्रासां तु विभक्तीनां द्वित्वे वां कथितो बुधैः ॥ ४१ ॥ आकारो विहगे विश्व दां श्रेयसि सुखेऽच्ययः। दैं। तु शान्ते च साँस्नायां जीः शये हिंसनेऽपि च ॥ ४२ ॥ शुश्रन्द्रे पः सदारः खात् तथेष्टे प्रसवे तु पूः । सः सूर्ये च परोक्षे च सं शिङ्का वाऽव्ययस्त सः ॥ ४३ ॥ सङ्गार्थे शोभनार्थे च प्रकृष्टार्थसमर्थयोः। प्रथमान्तर्तंदः स्थाने स्मृतौ लक्ष्म्यां च सोच्यते ॥ ४४ ॥ हः ग्रुलिनि करे नीरे, क्रीधगर्मप्रभाषणे । निवासेऽथाव्ययो हः स्थात् सम्बुद्धौ पादपूरणे ॥ ४५ ॥ अन्ययो हा स्मृतः शोके तथा दुःखविषादयोः। हि हेती पादपूर्ती च विशेषे चावधारणे ॥ ४६ ॥ स्फुटे दानेऽथान्ययो ही दुःखहेतौ च विसये। विषादे चाव्ययो हं र्वनुनये कीपभाषणे ॥ ४७ ॥ हुमव्ययः परित्रश्ने वितर्के वचने तु हो । हें कुत्सायां तथा है तु हेती सम्बोधने तु ही ॥ ४८ ॥ राक्षसे क्षत्तथा क्षेत्रे शब्दा ये झक्षरादयः। खरान्ता व्यञ्जनान्ताथ द्वेया ग्रन्थान्तरात् तु ते ॥ ४९ ॥ मलघारिगच्छमर्तुः, सरेः श्रीराजदोखरस गुरोः। शिष्यः सुधाकलका इलेकाक्षरमालिकामतनोत् ॥ ५० ॥ (आर्या)



१ 'प्वाय' इति स-पाठः। २ 'विश्वे' इति स-पाठः। ६ 'शस्तु' इति स-पाठः। ७ 'शोधे' इति स-पाठः। ५ 'स्थायो' इति स-पाठः। ५ 'स्थोथेऽस्ययस्तु सम्' इति स-पाठः। ६ 'स्तवः' इति स-पाठः। ७ 'शोधे' इति स-पाठः। ८ 'तु नमे काये च भाषणे' इति स-पाठः। ९ 'हेती ह्वी' इति स-पाठः।

# श्रीविश्वशम्भुत्रणीता ॥ एकाक्षरनाममालिका ॥

च्यात्वा नत्वा निरीक्ष्यान्तःकरणे कंर्मसाक्षिणि । क्रियते नृतना नाममालैकाश्वरवाचिका ॥ १ ॥ यतयो वे परं वारं शब्दाम्मोधेर्गता यतः । एषा तेषामतो मान्या महामानमनीषिणाम् ॥ २ ॥ खमेवार्थं खयं रान्ति यतोऽकारादयः खराः । खराभावे ककारादि व्यञ्जनं व्यर्थमेव हि ॥ ३ ॥ ५ न श्वरत्यश्वरं तेन स्वर एव तदुच्यते । न्यञ्जनानि स्वराश्चेव वर्णशब्देन वर्णिताः ॥ ४ ॥ अः शिवे केशवे वायौ ब्रश्नचन्द्राप्तिभातुषु । आः खयम्भूत्तथोक्ते स्वादव्ययं कोपपीदयोः ॥५॥ एवामपत्ये कामे खाद इः सम्बोधनकोपयोः । इः कुत्सार्थेऽपि कामेऽपि निषेधे नयनभ्रमे ॥६॥ ईः रमा मदिरामोहे महानन्दे शिरोभ्रमे । स्त्रीलिङ्गोऽयग्रणाद्यन्तो नान्तोऽसाह्योपनं सुपः॥ ७॥ ईयौँ योऽत्र जसा रूपं स्थादमा रूपमीन् शसि । ईश्वन्दो द्रव्यपर्यायेऽव्ययं बुद्धेः प्रदर्शितम् ॥८॥ १० उशन्दः शङ्करे तोये तोयधौ धरणीधरे । अवसाने वितर्केऽपि वचनावसरेऽव्ययम् ॥ ९ ॥ एतदर्थे निषेधेऽपि निर्णीतो दीर्घ ऊरपि । ऊं मान्तमव्ययं कोपे खार्थेऽप्यु च प्रकीर्तितः ॥१०॥ रक्षार्थवाचकावेतौ व्याख्यातौ लघुदीर्घकौ । ऋशब्दः पावके सर्वे धर्मे दाने धने पुमान् ॥११॥ आ अरी अर एतानि अरं चारौ च ऋन शसि । ऋदीर्घो देवमाता खाद ऋभवस्तेन ते सुराः १२ स्त्रीलिक्कोऽयं धने वही वासवे वरुणालये । ऋ रौ रो रूपमेतस्य सन्धिसामान्यसाधनम् ॥ १३ ॥ १५ र्ल्ह्रस्वो लघुसंवादे शक्तौ सैपिषि मातरि । लघ्वक्षरेऽपि ल क्लीबे दीर्घलुदेवमातरि ॥ १४ ॥ वाराह्मां वर्तते दीर्घः सौदामिन्यामिदं द्वयम् । सर्पे मन्ने तथा तन्ने ल्ह्ह्यं छिक वैर्तते ॥१५॥ केऽपि दीर्घ न मन्यन्तेऽनुकृतौ मन्वते परे । कामसम्बोधने खादे तत ए ब्रह्म केवले ॥ १६ ॥ एशब्देनोदिता चण्डी गोचरी गोपनेऽव्ययम् । ऐ खर्णेऽपि च पुंक्तिकः शम्भ्रश्रीपतिवाधुपु १७ सारदायां खरे सूर्वे मुर्च्छायामैरपि स्मृतः । ओशब्दो रक्षणे शेषे सूत्रे प्रंसि श्रुतावपि ॥ १८॥ २० औः सम्रद्रे जलेऽनन्ते पीडने पंसि भाषणे । अं मान्तो ब्रह्मसंवादे परब्रह्मप्रवाचकः ॥ १९ ॥ व्यसने व्याधिते व्याधी ज्ञानविज्ञानवन्दने । अः सान्तः शक्करे सूर्ये दानादानप्रदीप्तिषु ॥ २०॥ सत्तायां क्षेपणे 'खेदे तथाऽऽश्रयें च निन्दके । को ब्रह्मात्मप्रकाशार्ककेकिवायुयमाप्रिषु ॥ २१ ॥ कं मौलिसुखतोयेषु कशब्दः सर्वलिङ्गकः । सर्वनामगणोक्तो यस्तस्य रूपं त्रिलिङ्गकम् ॥ २२ ॥ कुः स्त्रियां स्वि कुत्सायामव्ययं कु प्रकीर्तितम्। कः का किं शब्दयोमीन्तः कं कान्तौ कामवाचकम् २५ वाच्यलिक्नः व्यञ्जब्दोऽर्के वितर्के व्योम्नि वेद्ने । प्रश्ननिन्दानृपक्षेपसुखशून्येन्द्रिये दिवि ॥२४॥

१ पुनः कर्मैसाक्षिणमिति विभक्तिविपरिणामः । कर्मैसाक्षिणो मगवतोऽिषष्टानभूतस्य अन्तःकरणसाधिकानुमा-हाल्यादेव कर्मैसाक्षित्वं द्यापयितुनेत्रं ससमी । तेन च तद्धिहातृप्रेरणावळादेव मया नृतना नाममाका कल्यत इति भावः । उक्तं च--''बब्बाग्मोधिर्वतोऽनन्तः कुतोऽप्यगमद्व्ययात् । सरस्रसाः प्रसादेनं कविर्वद्याति वस्पदम् ॥ प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा तस्प्रमाणं च साधवः ॥'' इति । २ ख-'सानुषु' । ३ ख-'सर्विमात्तरि' । ४ ख-'ते तथा' । ५ क्ष-'स्वेदे' ।

अवसानेऽप्यवर्गेऽपि परब्रह्मण्यपीरितः । गस्तु गातरि गन्धर्वे शब्दसङ्गीतयोरपि ॥ २५ ॥ गौर्गणेशपञ्चस्वर्गवज्ञाशाभृदकेऽक्षिणि । वाण्यां किरणवाणास्त्रे पुंलिङ्गोऽयग्रुदीरितः ॥ २६ ॥ आबन्तो गाऽवनीवाची गैः पुमान् शब्दगीतयोः । इरन्तो गीर्गिरौ वाण्यां घातुवद् गाश्र गायकः ॥ मारणे मरणे घाते घण्टायां किङ्किणीरवे । शक्तौ सभैरवे देवे घो मैत्रेऽन्यार्थवाचकः ॥ २८ ॥ ५ पुण्ये प्रवाहे पाखण्डे घं च घोरे घु रौरवे । घिरिदन्तो धृते दीप्तौ घाऽऽबन्तो भूमिवाचकः २९ ङः शून्ये दानवाञ्छायां निन्दायामाधिसादरे। सोदामिन्यां नदे सुर्ये सिन्धी तिलक्ष्मवाचकः॥३०॥ चः पंसि चेतने चन्द्रे चौरेऽहाँ चारुदर्शने । इदन्तिश्चः स्त्रियां बुद्धौ ज्ञाने चारे च पावके ॥३१॥ चाऽन्वाचयसमाहारेतरेतरसमुचये । समासा(ना?)र्थेऽन्ययं चायमावन्तआ दिवि स्मृतः ॥ ३२ ॥ छः सुर्ये सोमनैर्मरये छेदे खन्छे च ज्ञातरि । छन्दानुवर्तिनि प्रोक्तइछाऽऽबन्तो निम्नगागिरोः३३ १० छोऽस्त्रियां लोहधारायां छोऽस्ति पुंसि परश्चधे । वानरे हरिणे छागे छिः पुंसि प्रोच्यते छले ३४ जो जेता जं च जीवेऽपि जुर्वेगे नमसि खके । जायाजनन्योजीऽऽवन्तः शय्यायामपि जारके२५ स्त्रियां जूर्गतिवाची स्याजापे शापेऽपि जिः पुमान् । इस्त्रो दीर्घोऽपि जृशब्दो जरायां दुर्गतावपि३६ जी रेफान्तस्तदर्थः स्त्री जूर्जुवो जुव इत्यपि । प्रादुर्भावे जँवे जः स्याद् दाम्पत्ये जं च जन्मनि ३७ झञ्बदः खपतौ अन्ये तथोर्ध्वक्षेपणेऽपि झः । विनष्टे विवरे भन्ने स्त्रियां झा तडिति स्मृता ३८ १५ वने च अवने झं खादेफान्ते सङ्गते च झम् । स्रवद्रव्ये भगे भोगे विलासे सुन्दरी च झा ॥३९॥ अकसाइशेने शोके मृढास्त्रमोचने च झः । झ इदन्तः स्त्रीलिङ्गो झिः सर्वधातुष्वनौ च झीः४० झीर्झिरौ झिर इत्येवं रूपं हानौ र्जरार्थकः । जो ज्ञाने गायनेऽज्ञाने घर्घरध्वनिते च जः ॥ ४१ ॥ बोऽर्घेन्दुमण्डले मन्ने वाच्याज्ञा विन्मुनीन्दुजाः । निपेधे चश्चले खुः स्यात्रिर्माणे बीरिति ध्वनिः॥ टः स्थिरे ताडने त्रासे विश्वासेऽश्वेच पुंस्ययम्। टाऽऽवन्तो घटिकावाची पृथिव्यां टं करङ्कके।। २० भृषायां च मणौ मेढे दुः स्याद् अष्टे टि पक्षिणि । पारस्रैणे टिशब्दोऽस्ति फटायां टा जटास्विप ।। मुद्रोमिंमहिलासु स्त्री टीवन्तः पटहेऽपि टम् । ठो महेशे महामन्त्रे मन्त्रिभूपाधिताण्डवे ॥ ४५ ॥ आसने शयने शून्ये तथाऽऽकाशे जलाशये । घटे चके च मुद्रायां कुण्डले भागवत्कचे ॥ ४६ ॥ <sup>°</sup>ंठीबन्तो मत्स्यसङ्घाते ठाबन्तः कर्णकोटरे । विलये विजये देवसेवने टुः <sup>°°</sup>प्रियार्पिते ॥ ४७ ॥ नसोच्छन्नकुचे काश्र्यां दुः स्त्री कृत्रिमरोदने । ठेरेदन्तो दृथाहास्ये सूर्ये ठौर्ना श्रुती स्नियाम् ॥४८॥ २५ वश्रके वेषकारे हु हुं विन्दी जलबुद्धदे । ठशब्देऽन्येऽपि शैंब्दार्थास्तेनायं ठेति विस्पृतः ॥ ४९ ॥ हो भयङ्करनादेषु चन्द्रे चश्चलयोषिति । जिह्वायां कुण्डलिन्यां डा चिष्डिकाभृतनाथयोः ॥५०॥ धातुवद् द्वश्र हिंसायां वधे क्षेपे च डौईयोः । हुईवौ इव इत्येव डौडीवात्मपरस च ॥ ५१ ॥ आन्ते सैर्ववघे बाले बलहीने ष्टथाकुले । पुंसि डुर्व्यर्थवाचाले सर्पे शापे च हुः स्नियाम् ॥ ५२ ॥ कालक्षेपे तथा दण्डे डीः प्रंसि न्योमगामिनि । उत्पाते राजकीये डः फेने दानेऽल्परोदने ॥५३॥

१ ख-'धती'। २ क-'वाम्बायां'। ६ क-'सर्पे सिद्धी'। ४ ख-'नवे जः स्वाद्यस्ये'। ५ ख-'भागे बिकासा'। ६ क-'झरार्थकः'। ७ ख-'दाने'। ८ ख-'विश्वासे चैव'। ९ क-'टाऽऽबन्तः'। १० क-'ठाऽऽबन्तः'। ११ ख-'प्रियार्जिते'। १२ ख-'सन्यर्थास्ते नोष्यन्ते'। १६ ख-'सर्ववधू०'।

वर्षे वा पुंसि डं वाहुः क्षुद्रजन्तौ वृथोदिते । म्रुस्तापत्रे करे डी स्त्री डोरोदन्तोऽन्त्यजे नरि ॥५४॥ ढो दका निर्शेष लास्ये गोमुखे दं नपुंसके। दीर्वा श्रुनी समाख्याता पश्चिमेदे खियां दि वा ५५ प्रहारे चायुधे ढः स्याद् धाते ढोऽपाठि पण्डितैः । श्वापदे दुर्जने मृढे वाद्यमेदे ढ उच्यते ॥५६॥ कैर्णमेदेऽप्यतिस्थुले गुद्वातध्वनी च दुः । प्राभृते वेदनायां ढा ढः खमावे विमत्सरे ॥५७॥ णो निर्शुणे जपे योग्ये दुष्टे कोडे च तस्करे । पशुपुच्छे स्रीयां णा स्त्री बहन्माने च णुः पुमान्।। ५ सम्प्रत्यये तथा खार्थे णः कोणे चैकचक्षुषि । श्रीरे रणे घने धान्ये णीः पुमान् णीर्णियौ णियः ॥ समे खरे चये चौरे रणे णिश्वोभयात्मकः । तः प्रेते निष्फले ज्ञान्ती पौनःपुन्येऽव्ययं च तु ॥ रक्ने रागे तुलादण्डे भीते तूर्यध्वनौ च ता। पूजायां तिः स्त्रियां तोके मतौ माने महाधने ॥६१॥ अविलम्बे जले क्लीबे तः सूनी तन्तुवायके । ती च तीरे तदर्थेऽस्ति तोऽवसाने वयत्यपि॥६२॥ तौः तायौ ताय इत्येव रूपं स्त्रीपुंसयोरि । इस्तदीर्घौ तु भूमेदे प्रश्ने धान्येऽव्ययं द्वयम् ॥ ६३ ॥ १० थो मिध्यावाचके श्रान्ते शोकेऽथारब्धवस्तुनि । निमन्ने चाथ गम्मीरे स्तोकार्थे पुनपुंसकम्।।६४॥ मरुदेशे प्रदेशेऽपि थाऽऽबन्तरछलयोपिति । देवकूटे कषाये स्त्री दृढे परिवृहेऽपि था ॥ ६५ ॥ थुः पुंसि पर्वते द्रोणे व्रणे थुर्निन्दिते पुमान् । निष्ठीवने बले भृते थाऽऽबन्तो भोजने सुवि ॥६६॥ दो दाने पूजने क्षीणे दान्ते शौण्डे च पालके । देवे दीप्तौ दुराघर्षे दोर्श्वजे दीर्घदर्शके ॥ ६७ ॥ दयायां दमने दीने दन्दशुकेऽपि दः स्मृतः । वधे च बन्धने बोधे बाले बीजे बँलोदिते ॥६८॥ भ विदोषेऽपि पुमानेष चालने चीवरे वरे। दाऽऽबन्तो दिवि गङ्गायां कुले काले कृते च दा।।६९॥ उपमायां च नैवेद्ये निर्नाथा वनिता च दा । दै स्त्रियां देवकन्यायां दीवन्तो देवतर्पणे ॥ ७० ॥ घो विधाता धनं धर्मो घो गुह्ये गुह्यकेश्वरे । धश्राश्वाधारभूतेऽपि वही वा देवधार्यके ॥ ७१ ॥ देशमेदे भृते मीतेऽधस्तथोपरि वर्तते । धं च षण्ढे च पारुष्ये धूर्वध्वां धुरि च स्पृतः ॥ ७२ ॥ भारे घेनी च घाऽऽदिष्टा घीर्बुद्धी घातुवत् स्त्रियाम् । घ्याने घेनी घरायां च घेरैदन्तः पुमानयम् ॥ १० भृतौ पत्याविप प्रोक्तो धुश्र भृतींऽतिभृष्टकः । वचने धं च तत् सेना धा स्त्रियां च तथाऽधिके ७४ धिः संमये सुधावाधौं लोहे 'चीरेऽपि चेष्यते । घोश्चन्दः केनिपातेऽप्स प्राहः पदविचक्षणाः ७५ नो नरे च सनाथेऽपि नोऽनथेंऽपि प्रैंदृश्यते । तृशब्दोऽपि नरे नाथे ना नरी नर इत्यपि।।७६।। ममो इति निपातौ द्वौ नू दीर्घोऽपि तथोदितः। पृच्छायां नु वितर्के निर्निनिशब्दौ तथाऽन्ययम्।। नीबन्तो लक्ष्मवाच्यः स्याम्निर्नेतरि नियो नियः। तुः स्तुतौ दीर्घहस्यः स्त्री नूनौँश्र तरणौ स्नियाम् ७८ १५ नूशम्दः पातके पुंसि वायौ कीवे नु वारिणि । नं ब्रह्मणि तथाऽनन्ते सानन्दे नं च नन्दने ७९ पः सर्वे शोषणे वही पाताले वरुणेऽनिले । परित्राणे क्षमे क्षेत्रे निपाते(ने) पङ्कसङ्कले ॥ ८० ॥ उच्चदेशे खले पं स्वात् पू: पवित्रे पुनौ पुन:। पू: पृथिव्यां नधूनत् स्वात् पौरिप स्त्री येथा च नौ: ८१ पाऽऽबन्तः पी च पा लक्ष्मीपर्यायौ धातुवच पाः। पाशब्दार्थे पुमानेष पछ्यां पः पोस्तथा च पाम्।।

१ स्न-'श्रुविः'। २ ख-'पोते'। ६ ख-'कर्णरोगे'। ४ क-'प्रोते'। ५ ख-'श्राक्ते'। ६ क-'भाते'। ७ ख-'वाने'। ८ क-'जलेदिते'। ९ ख-'समधे'। १० ख-'धौरपि'। ११ क-'प्रवर्धने'।

भाजुनत् पण्डिते पुः स्वात् पटहे पुरुषोत्तमे । पिः पुंसि पंण्डिते रागे सागरे सादरे दरे ॥८३॥ फः स्फारदर्शने देवे न्याये ज्ञाने च नीरघी । फथायतनबीजे फं फले फं निष्फले घ्वनी ॥८४॥ फाऽऽबन्तो मृगमारीचे का फणा कं फणे च फाः। चक्रवर्तिनि फं क्रीबे लामे लोमे विपर्यये॥ मृतौं मदने फं चार्के माहेन्द्रे जालके च फम्। फं भार्यायोषितोः फी स्यात् फूर्वधृवत् सुंखाकुले ८६ ५ बो दन्त्योध्यस्तथौद्योऽपि वरुणे वारुणे वरे । शोषणे पवने गन्धे वासोवृन्दे च वारिषी ॥८७॥ वन्दने वदने वादे वेदनायां च बा स्त्रियाम् । सञ्झावाते तथा मन्त्रे सर्वमन्त्रेऽमृतार्थकः ॥ ८८ ॥ बी गतार्थे विशेषार्थे विनिपातश्र खादने । जनने पूजने कान्तौ तद्वपं बीर्वियौ वियः ॥ ८९ ॥ बीबन्तो बी नदीनाथे बाबन्तो बा च वासने । घातुवद् बा च शब्दार्थे व वे वो वदिति स्पृतः ॥ मास्करे भा खरेऽपि खाद् भायां भा भोगयोषिति। पितृश्रातृपितृन्येषु भोऽतिमीते भयाकुले९१ ९० भं नक्षत्रे मगे भोगे मीतौ भीः स्त्री मियौ मियः। भूः प्रमान् वेदनायुक्ते भूभूमिः स्त्री सुवौ सुवः॥ भाऽऽवन्तो घातुवचापि भाषितार्थे भवाशयोः। वधृवद् भूर्धने भूः स्री भू सत्तायां द्वयोरिप।।९३।। मो मन्ने मन्दिरे माने सर्वे चन्द्रे शिवे विधा । मायाविनि वृथामन्ने मारणप्रतिदानयोः ॥ ९४ ॥ मं मौलौ मोघवृत्ती च माऽऽबन्तः स्त्री र्रमाऽम्बयोः। भ्रुवि माने च मात्रा मा मा निपातो निषेधकः दीर्घहस्वौ मु-मू शब्दौ बन्धनार्थे त्रिलिङ्गकौ । मीरीदन्तः प्रतीदाने हिंसायां मीर्मियौ मियः ॥ १५ घातुवन्मा धने माने बन्धने मौर्यथाऽस्ति गौः । स्त्रीपुंसयोर्मिते मिः खात प्रेरणे मैस्तथा रणे ९७ यः सूर्ये तारके चन्द्रे या रैमामातृधातृषु । वायुवेगे जले यं खाद् याचके योऽतिकुत्सिते ॥९८॥ यो यातरि रुजालमे शयने या च वाहने । युक्ती च या च यात्रायां यो यथार्थे स्त्रियां च या ॥ धातुवद् या च शब्दार्थे गमने निधनेऽश्चने । यामाहुर्यागाद्यक्ते च यं संसारे सरित्पती ॥१००॥ रः सूर्येऽग्री धने कामे रं जले रङ्गवेगयोः। रा रमा रमणी बाला रं(ः) तीक्ष्णे कर्कटे दृढे।।१०१॥ २॰ रैशब्दोऽर्थे जले खर्णे रेऽर्थे रन्ध्रे च रंस्मृतम्। रीदने वेदने च्छेदे रा दाने धातुवत् स्मृतः १०२ रू-री भ्रब्दौ पुमांसी 'क्षौ शम्भ्रशब्दार्थवाचको । री रणे रू मये हीवं री च नारी पतिव्रता १०३ मेरोः परिभ्रमे मानी रुः पुंसि रसने ख़ियाम्। महेन्द्रे लोऽमृते गत्यां ला च लक्ष्मीर्लमम्बरे १०४ लिः पुंसि लाबशब्दे लीघीतुबल्लवने त्रिषु । लं क्लीबे लोपनेऽपि स्वादपूर्णे लं प्रकीर्तितम् १०५ ला दाने धातवल्लं च लानादाने ल आलये। आश्लेषे लं सुखे वादे दृश्ये लौश्रेति भाषितः १०६ २५ त्रुधातुवच्छेदने ली स्त्री ला लीलाविलासयोः । उपालम्मे तथा लामे लोमेऽपि लैर्दयांपैरे १०७ दाः सूर्ये शोभने शीते दां सुखे दाा रमाम्बयोः। आशीर्वादे च दीवन्तः दाः शशाक्केऽच्छवारिणि ॥ रइमी शैंसे तथा खच्छे जो महेशे महार्णवे । षोऽतिरोषेऽपवर्गे षोऽप्यक्षरे सानुवेषसोः ॥१०९॥ नार्याश्लेषे सुखे षं स्थात् पण्डितेऽपि षमादृतम् । षङ्गर्मिरहिते षं स्थाजालके मेषजे च षम् ११० सुखे दुःखे समे पोनी पुरिनत्ये नृपोत्तमे । वृपस्यन्ती सती पा स्त्री नमोनक्षत्रयोरि ॥ १११ ॥

१ क-'पीडिते रावे'। २ ख-'रुपाकुले'। ३ ख-'मृगात्मकः'। ४ ख-'मा मास्करे माखरे स्याद्'। ५ ख-'मं'। ६ ख-'रमाऽर्थयोः'। ७ क-'रमायां नृमातृषु'। ८ ख-'यामाहुयोगियोगायं'। ९ ख-'रो नादे'। १० क-'रो'। ११ ख-'दरे'। १२ ख-'शस्ते'।

₹@

१५

सः सोमे सोमपानेऽपि सूर्वे पक्षिणि तापसे । इपे च सः सदानन्दे सा क्षिणां संवने घने ११२ यौवनेऽपि संमासे च वस्तुवृन्दे समाहृतम् । पूजागां सु निषातोऽस्ति सूर्वभूवच माति।।११३॥ सोमसः सः सुवौ पुंसि प्रसवार्ता नितम्बिनी । सं सिः पुंसि परोक्षेऽपि सा च देवी सस्स्ति॥। हं हर्षे चैव हिंसायां हीरे हारे हरी च हः । हौस्त्यागे चरणे ज्याधः क्षः क्षं क्षेत्रे क्षये गृहे११५

#### इति श्रीविश्वशम्सुप्रणीता एकाक्षरनाममालिका समाप्ता।

शके १७२३ दुर्मतिनामसंवत्सरे माघशुद्धदशम्यां गुरुवासरे तिहने वरवोपनामक-केशवसृतुबाळकृष्णाख्येन लिखितम् ॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥

# श्रीजिनप्रभसूरिविरचिता

# अनुयोगचतुष्टयन्याख्या ।

# श्रीप्रवचनाय नमः।

इह प्रवचने चत्वारोऽनुयोगाः, तद्यथा—चरणकरणानुयोगो १, धर्मकथानुयोगो २, गणितानुयोगो ३, द्रव्यानुयोगश्च ४। तत्राद्यः कालिकश्चते ओघनिर्युक्त्यादौ च परूः प्यते। द्वितीय क्रिषिभाषिनोत्तराध्ययनषष्टाङ्गादौ। तृतीयः सूर्यप्रक्रस्यादौ। चतुर्थो दिष्टिवादे। श्रीवज्रस्वामिनं यावदपृथक्त्वानुयोग आसीत्, एकस्मिन्नेव सूत्रे चतुर्णामिष अनुयोगानां तदा व्याख्यानात्। ततोऽर्वाग् आर्यरिक्षतादारभ्य पृथक्त्वानुयोगः, प्राक् १५ कथितप्रतिनियतसूत्रेषु पृथक् पृथक् तेषां प्ररूपणात्। तत्राभियुक्तविद्वच्छिष्याणां कथ-मेकत्रैव सूत्रे चत्वारोऽनुयोगाः पूर्वेर्व्याख्यायन्ते स्मेति तत्कौत्हलपूरणार्थं चतुर्दशपूर्वनित्श्रीभद्रबाहुस्वामिप्रणीतावश्यकनिर्युक्ति(३३६)गाथायां अपृथिवभागोपदर्शनवास्तवाः र्थायां चत्वारोऽपि ते यथाप्रञ्चं छेशतो दर्शनते। सा चेयं गाथा—

''पडमाभवासुपूजा रत्ताससिपुष्फदंत ससिगोरा। सुन्वयनेमी काला पासो मही पियंगामा॥"

अत्र प्रथमपादे गणितानुयोगः, तत्र 'पउ' इति पौषः, पौरादित्वात् औकारस्य अनु आदेशे आद्याक्षरद्वयेन पौषः, 'मा' इति माघः, 'भ' इति भाद्रपदः, आम्नायादेषां सित-पक्षेऽकारप्रश्लेषात् 'अव' इत्यवमरात्रे तिथिहासे 'छुक्' (सिद्ध० ८-१-१०) इत्यका-रहोपे पचमाम(व) इति सिद्धम् ।

सम्प्रति फलमाह—

'असुपूजा' इति । ('सु' इति सुभिक्षम् ) असु—दुर्भिक्षम् , 'पू' इति पुहवीलोगा पुहवीसो वा तस्या 'जा' इति ज्यानिः-विनाद्याः । तथा चाहुः (

१ ख-'समास्याते'।

"पोसे मह भद्दवए सुद्धे पक्लिम्म जा तिही पडइ। तत्तिहितुले मासे निवमरणं अहव दुब्भिक्लं॥"

अन्ये त्वेवमाहुः ( )—

"भाद्रपदपौषमाचे सितपक्षे पतित या तिथिसस्याः। द्विगुणदिनैर्नृपमरणं यदि वा दुर्भिक्षमतिरौद्रम्॥"

इति गणितानुयोगः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयपादे धर्मकथानुयोगः प्रतीयते-

'र' इति रटित-शोचित त्रस्यतेऽस्मादिति त्रासो-भयजनकः, त्रासहेतुत्वात् वा त्रासः
"नहुलोदकं पादरोगः" ( ) इतिवत्, स चासौ असिः-असिपत्रनामा पुष्पदो-वृक्षः
ग् त्रासासिपुष्पदः 'छुक्' (सिद्ध० ८-१-१०) इत्यकारलोपे त्राससिपुष्पद इति सिद्धम् ।
अथवा सि इति सिंबिलनामा रुक्षो "सालेत्यादि रूक्षागमौ पुष्पदः" इति (अभि०का०
४, श्लो० १८०) वचनात् पुष्पदश्चदो वृक्षवाची, तस्य अन्ते-समीपे तत्तले स्थित इति
गम्यम् । सामर्थ्यात् नरके इति गम्यते । आर्षत्वाद् विभक्तिछुक् प्राकृतत्वात् 'त्ता' इति
द्विभीवः । कोऽसौ रटित इत्याह-'सिसगोरा' शशिनामा गोराद्-पृथ्वीपितः 'अन्त्य१५ व्यञ्जनस्य' (सिद्ध० ८-१-११) इति दृष्ठक् । आख्यानकं चोपदेशमालावृत्तितो
ज्ञेयम् । तथा च तत्स्त्रम्-"नरयत्थो सिसराया" (गा० २५६) इत्यादि । भ्रातुः
प्रतिवचनं चेदम्-"को तेण जीव" (गा० २५७) इत्यादि । "जावाऽऽऊ सावसेसं"

९ छाया--

पौषे माबे भाइपदे छुद्धे पक्षे या तिथिः पति ।
तिसिथतुरुषे मासे नृपमरणमणवा दुर्भिक्षम् ॥
२ इसादिशब्देन अनोकह-गच्छ-पादप-नगा श्रेयाः । सम्पूर्णं पद्यं श्वेवम्-''वृक्षोऽगः शिखरी च शाखिफलदावदिईरिद्वुर्दुमो
बीणीं द्वुर्विटपी कुटः क्षितिरुद्दः कारस्करो बिष्टरः ।
नन्धावत्तेकरालिको तरुवस् पणी पुलाक्षबिद्धपः ।
सालानोकहगच्छपादपनगा सक्षागमो पुष्पदः ॥''

६-४ एतद्गाथाद्वितयं तच्छाया चैवम्--

"नरयरथो ससिराया बहु भणई देइछाछणासुहिओ। पिडेनोमि भए भाउष! तो में जाएह सं देई ॥ २५६ ॥" [ नरकस्थः शिवाराजो बहु भणति देहलालनसुखितः । पिततोऽस्मि भये भ्रातः! तन्मे यातय तं देहम् ॥ ] "को तेण जीवराहुएण संपयं जाइएण हुज गुणो? । जइसि पुरा जायंतो तो मरए नेव निवहंतो ॥ २५७ ॥" [ कस्तेन जीवराधकेन साम्प्रतं पीहितेन भवेद् गुणः? । ययसि पुरा यातयन् तदा नरके नैव निपतन् ॥ ]

(गा० २५८) इत्यादि । इति धर्मकथानुयोगः ॥ २ ॥ अथ तृतीयपादे द्रव्यानुयोगः प्रतन्यते—

स च द्विधा प्रसिद्धः समयविदाम्—प्रमाणोपपत्तिभिर्वस्तुव्यवस्थापनं, रूप्यस्वर्णेसिद्ध्या-दिप्ररूपणं च। तद् द्वितयमपि दृष्टिवादे प्रकटितम्। तद्दिङ्मात्रं चेदम्—

'सु' इति स्तः किपि स्—उत्पादः, व्ययो-विगमः, 'णे' इति नैयत्यं नैत्यं वा धौव्यमिति ५ यावत् 'हस्वः संयोगे' (सिद्ध० ४-४-८४) इति कृते सुवय 'ऐत एत्' (सिद्ध० ४-४-४४३) इति कृते एतेषां 'मी' इति मीछनं-युक्तं ततश्चोत्पादव्ययधौव्यात्मकं वस्तु सत् इति प्रतिज्ञा । हेतुमाह-'काछा' कछनं काछः प्रतीयमानत्वं तस्मात् काछात् , तथैव सम्प्रतीयमानत्वात् इति । अन्यथाऽनुपपन्नत्वैकछक्षणो हि हेतुः प्रमाणम् , अतोऽन्तर्व्यास्येव साध्यसिद्धेनं दृष्टान्तरूपा बहिव्याप्तरूपन्यस्ता । तत्र घटे मृत्पिण्ड-स्थासक-कोश-कुशूछा- १० दिपर्यायाणां विनाशो घटाक्ष(रूय)पर्यायोत्पादो मृद्रव्यं चान्वयीति त्रयात्मकसिद्धेदिक् । एव-मृत्फण-विफणावस्थानुयायि सर्पत्वम् , दुग्ध-दध्याद्यनुवृत्ति गोरसत्वम् , कटक-कुण्डलादि-पर्यायेष्वनुगामि स्वर्णद्रव्यत्वम् , धर्मी-ऽधर्मा-ऽऽकाशादिषु द्रव्येष्विप तत्तद्वच्छेदकोपाधि-सम्बन्धात् त्रयात्मकं वस्तु भावनीयम् ।

आत्मिन तु ज्ञानदर्शनादिगुणहर्षामर्षोदासीन्यसुरनरतिर्यङ्नरकादिपर्यायापगमेऽ- १५ प्यात्मद्रव्यंक्यात् तत् सुप्रतीतमेव । निहं निराधारावुत्पादव्ययपर्यायौ व्यवस्थितेष्वेतेषु, तस्मात् अन्वयि द्रव्यमेष्टव्यम् , कूटस्थनित्यस्य निष्प्रमाणकत्वात् बन्धमोक्षाद्यसङ्कतेश्च ।

"द्रब्यं पर्यायवियुतं पर्याया द्रव्यवर्जिताः।

क कदा केन किंरूपा दृष्टा मानेन केन वा ? ॥""

इति वचनात्।

अथ द्वितीयप्रकारेण द्रव्यानुयोगः प्र(क)ध्यते-

'सुब' ति शुस्त्रम्, अकारप्रश्लेषात् अयः-श्लेषणः टङ्कणः । 'ने' इति नेपाली-कुनटी नेत्राञ्जनं च लापरीया । 'मी' इति मिडोहरः तस्स 'इ' इति इन्द्रियं-बीजम् । 'मी' पारद् इत्यर्थः । 'क' इति कन्दः-सूरणः । ''अर्शोघः सूरणः कन्दः'' इति (अमर० का० २, श्लो० १५७) वचनात् । आलं-हरितालम् । 'अ' इति अश्लानः-वज्रः-स्वरुः सन्धौ 'सुब-२० यनेमी काला'। तथा च पूज्याः-

अर्थ. १७

१ ''जाबाऽऽक सावसेसं जाव य थोवो पि अध्य ववसाओ । ताव करिज्ञ-प्पहियं मा सिसराया व सोइहिसि ॥ २५८ ॥'' [ यावदायुः सावशेषं याचब स्तोकोऽप्यस्ति व्यवसायः ( चित्तोत्साहः ) । तावत कुर्यादात्महितं मा शशिराजेव शोचिष्यति ॥ ]

२ आईतमतप्रमाकरकार्याख्ये (पुण्यपत्तने) सुद्रिते पुस्तके तु ८, १, १४८ इति सूत्राङ्गः। ३ इदं पर्यं विद्यते तत्त्वार्थाधिगमसूत्रस्य श्रीसिद्धसेनगणकृतटीकायां (पृ. ३७८)।

94

"क्रिटमहासमतुलं वज्जीसीरेण भावियं बहुसी । निग्गीवोयरपकं हवेइ कंदुज्जलं सुव्यं ॥" आम्नायस्त्वयं रहस्यकल्पद्वमेऽस्माभिः प्रकटितः । इति द्रव्यानुयोगः ॥ ३ ॥ अथ चरणकरणानुयोगस्य दिग् दर्श्यते—

'प' इति पडिछेहण 'आ' इति आदिः सन्धौ पा। अनेन-''पंडिछेहणा पमज्जण भिक्खायरिलोयभुंजणा चेव। पत्तमधुवणवियारा थंडिलआवस्सयाई च॥"

इति (विचारसारे गाँ० २५१) गाथोक्तप्रतिलिखनादिदशविधचक्रवालसमाचारी सूच्यते इति प्रतिलेखनादिसमाचारी।

• 'सोम' इति सौम्यत्वं प्रशान्तवाहितारूपम्, तदुभयमपि अलियंति—सेवन्ते पासो-मली । एतेन विशेषणेन कियाशुद्धिभीवशुद्धिश्च क्रमेणोक्ता । तथा 'पियंगा' प्रियाणि—अ-मीष्टानि सूत्रार्थपाठावबोधाभ्यां अङ्गानि—आचारादीनि द्वादश येषां ते प्रियाङ्काः । एतेन पदेन ज्ञानसम्पन्नत्वमभिहितम् । एवंविधा 'भा' इति भावसाधवो भवन्ति । इति चरण-करणान्योगः ॥ ४ ॥

व्याख्यातमस्यां गाथाया-मनुयोगचतुष्टयम् । तुष्टये कौतुकवतां, श्रीजिनप्रभसूरिभिः ॥ अथवा सकलाऽपीयं गाथा प्रत्येकं चतुर्भिरनुयोगैर्व्याख्यायते—

'पश्चमामबासुपुजा' इति गणितानुयोगप्रथमपादः पूर्व व्याकृतः । द्वितीयपादस्त्वेवं ज्ञेयम्-'पुप्पदंत'ति आर्षत्वाद् विभक्तिलुपि पुष्पदन्तयोः-सूर्यचन्द्रयोः आकारप्रश्लेषात् असित' इति अस्वश्रियोः, न विद्यते स्वा-आत्मीया श्रीर्ययोस्तौ अस्वश्रियौ तयोः । यदा किल सूर्यस्य स्वा श्री रक्तवर्णत्वलक्षणा न भवति, किन्तूदये चन्द्रवत् श्वेता-निस्तेजस्का वा, तथा चेन्दोः स्वा श्रीर्न भवति, किन्तु शशी रुधिररक्तो दृश्यते तदा 'गौरा' इति तदा गिब-पृथिख्वां राजानः 'रक्तासस्' इति रक्तं-सुभटरुपिरं आस्ये-मुखे यस्य स रक्तास्यः, स्थाविधोऽसिः-खङ्को येषां ते तथा भवन्ति राजानः, परस्परं युध्यन्ते इत्यर्थः । अयमपि २५ गणितानुयोगः । तथा सह श्रोवेण-पातालकलक्षालक्षणेन वहवानलेन वर्तन्ते वे ते सौर्वाः, असाधारणिकशेषणात् समुद्रास्तेश्च सागरोपमा लक्ष्यन्ते, तैः अयनं-सङ्क्ष्यापरिज्ञानं षयोर्वर्तते । तौ कौ श्वि 'अमी' इति प्राकृते द्विधा ब्युत्पक्तः, सिद्धावस्थया साध्यावस्थया च । तत्र सिद्धावस्थामाश्रित्य 'अमी' इति कोऽर्थः श्वमू, द्विवचमस्य प्राकृते बहुवचनम्, अमू

सरद(?) महासमतुरुपं वजी(?) श्रीरेण भावितं बहुशः। निर्गीवोदरपकं भवति कन्दोजवरुं....॥ प्रतिक्रेसना प्रमार्जनं मिश्रासरीकोस्र भुलवाश्चेत्र। पात्रकथावनविचारा स्वव्डिकावश्यकानि स ॥

१-२ छाया-

24

चकारकवद् विपरिवर्त्तमानी । 'काला' इति काली-अवसर्पिण्युत्सर्पिण्याख्याँ, तथाहि-प्रथ-मोऽत्कः सुष्मसुषमाख्यः, तस्य मानं चतस्रः सागरोपमकोटाकोटयः इत्यादिविंग्नतिकोटा कोटिसागरोपमप्रमाणं कालचक्रमिति एषोऽपि गणितानुयोगः । तथा 'पासो' पाशः प्रासो वा पाश्च इव पाशः-बन्धनाद्यनर्थहेतुत्वात् प्रासः-कुन्तः, स इव वा प्रजानां मार-णाद्यनर्थहेतुत्वात् । कोऽसौ पाशः पासो वा इत्याह-'भा' इति भानि-प्रहा मौमादयः । ' कथम्भूताः सन्तः ? 'मल्ली' 'मं मसं' वा चन्द्रं, अल्लियन्ति-प्रविश्चन्ति मल्ली चन्द्रमण्डलमे-दिन इत्यर्थः । न केवलं तथाभूता एव अनर्थप्रदाः, किन्तु 'पियंमा' इत्यपि पिकः-कोकि-लस्तद्वदञ्चं-मूर्त्तिर्थेषां ते पिकाङ्गाः-कृष्णाः प्रतिभासमाना इत्यर्थः । तेऽपि हि ज्योतिः-शास्त्रे प्रजानां राज्ञां च पाश्चवत् प्रासवज्ञानर्थकरा एव स्युः । इति गणितानुयोगपक्षः ॥

अथ चरणकरणानुयोगः—

प्रकृष्टा उमा-कीर्त्तिर्थेषां ते प्रोमाः, स्वचिरतैः यशस्विन इत्यर्थः । भयोऽस्त्येषामिति अभ्वादित्वाद् अप्रत्यये भयाः-प्राणिनः एकेन्द्रियादिपश्चेन्द्रियान्ताः, तेषां असवः-प्राणा-स्तेषां पानं-रक्षणं तत्र ऊर्जः-वलं येषां ते तथा। अरक्ताः-नीरागाः, साहचर्यात् निर्द्वे-पाश्च ततो विशेषणकर्मधारयः। शशी-कर्पूरः, पुष्पं-श्वेतपुष्पम्। पुष्पशब्दो हि निर्वि-शेषणः। श्वेतकुसुममेव वक्ति, तथा च कालिदासः-

"पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्—मुक्ताफलं वा स्फुटविद्धमस्थम् ।" इति (कुमारसम्भवे स. १, श्लो. ४४) काव्यम् ।

तद्वद्दन्ता येषां ते तथा। एतेन तेषां देशनाकुशलत्वं ध्वन्यते। तदैव हि दशनद्युति-प्राकत्वसम्भवः। अत एवाह—'सिसगोरा' शशिवत् निर्मलतया गवां—वाणीनां रा—दीप्ति-येषां ते शशिगोराः। एतेन भाषासमितत्वमुक्तम्। तश्च शेषसमितीनामुपलक्षणम्। १० ततो विशेषणकर्मधारयः। (सुष्ठु—शोभनानि) व्रतानि—अहिंसादीनि तेषां नेमिरिव नेमिः— चक्रधारा, प्रकर्षकोटिरिति यावत्। शोभनव्रतनेमिर्येषां ते तथा। तथा इः—कामस्तत्र विषये काल इव कालाः—यमतुल्याः इकालाः। चतुर्थपादः पूर्ववत्। एवंविधा भावसाधवी भवन्ति। इति चरणकरणानुयोगः॥ २॥

अथ धर्मकथानुयोगः---

'रत्तासितपुष्फदंतसियोरा' इति द्वितीयः पादः पूर्ववत्। कथं शशी-राजा आ रटतीत्याइ
-'पडमाभवासुपुजा' 'पडमा' पद्मा-लक्ष्मीस्तस्या भवाः-उत्पत्तयः अर्थात् अर्थागमाः। मम
'सुपुजा' सुतरां पूज्या आसन् , तेष्वेवादरात् , न पुनर्देवगुर्वादिषु । पुनः कथं रटति ? 'सुवयमेमीकाला' इत्यादि, शोभनवतानां-अहिंसादीनां नेमिः-उपचारात् परमकोटिसां कास्वयति-क्षिपति सुवतनेमीकाला 'अंगाभा'-शरीरराहा, मम प्रिया-ब्हुभा आसीत् , न १०

१ प्तदुत्तरार्थं यथा--"ततोऽनुकुर्याद् विश्वद्त्व तत्त्वाक्षात्रीष्ठपर्वक्रकः शिक्ष्य ॥"

पुनस्तपोनियमादिकिया । "आभा राढा विभूषा श्रीः" इति हैमनाममाला (का० ६, श्ठो० १४८)। इयं च देहलालना । 'मलीपासो' मयि लीयते—सम्बध्यते मली पादा इव पादाः—कर्मबन्धः । तथा चार्षम्—

""विभूसावत्तियं भिक्खू कम्मं वंधइ" (दश्वैकालिके अ. ६, श्लो. ६६) इत्यादि । ५ इति धर्मकथानुयोगः ॥ ३ ॥"

## अथ द्रव्यानुयोगः---

'सुबयनेमीकाला' इति पूर्ववत् उत्पादव्ययधौक्यात्मकं सत् तथैव प्रतीयमानत्वात् इत्यस्य पादस्यार्थः । एतच्चायं प्रत्यभिधीयते तं प्रतिपादयति हे 'पडमाभवासुपुज्जा' 'प' इति परमेष्ठी-ब्रह्मा, उमाया 'भ' इति भर्त्ता उमया वा भाति उमाभः-रुद्रः, 'वासु' इति १॰ वासुदेव:, ते पूज्या यस्य स तथा, तस्य सम्बोधनं 'हे पडमाभवासुपुजा!' गोयमा! इति तदामन्त्रणे सौ अदन्तस्य आर्पे आत्वम्, स च नैयायिको वैशेषिको वा, हरि-हर ब्रह्मणामे-कमूर्त्तित्वात्। तथा हे 'रत्ता !' रक्तः रक्तपटो-बौद्धः, तथा चागमे-"तबन्निय' ति ( तन्नामतृतीयवर्णो लोहितस्तद्वरणपटयोगात् प्राकृते तवन्निओ तस्यामन्त्रणं हे रत्ता!। तथा 'स' इति साङ्क्यः, तथाऽकारप्रश्लेषात् असिः-खङ्गः पुष्पदन्तौ-सूर्यचन्द्रौ पौष्प-१५ दन्ताः- तद्वंशजत्वात् राजन्याः, तेषां हि मूलतो द्वावेव वंशौ सूर्यश्चनद्रश्च, ततो-ऽसिप्रधानाः पौष्पदन्ताः असिपौष्पदन्ताः-युद्धप्रवृत्ताः क्षत्रियाः, 'शशू हिंसायाम्' 'इकि-स्तिव् स्वरूपार्थे' (सिद्ध० ५-३-१३७) इति दाशिः-हिंसा यज्ञादी पशुपक्षिवृक्षीपध्यादि-दाशिना गां-स्वर्गे राति-यजमानेभ्यो ददाति तथोपदेशदानात् ससिगोरा-मीमांसकाः। अथवा द्याद्य:-हिंसा तद्विपयां गां-वाचं उपदेशं वा राति द्याद्यागार-आलम्भ्याध्या-२॰ यार्थव्याख्याता असिपाष्पदन्त इव हिंसापरायणत्वात् यः दाशिगोरस्तस्यामन्त्रणम् । -ततश्च भोः परवादिन्! 'पास' परय -अन्तस्तत्वेन त्रयात्मकं वस्तु विलोकय । कथम्भूतः सन् पर्य ? 'ओमली' 'ओम्' इत्यभ्युपगमे, तं अलिय इ-आश्रयति 'ओमली', स्याद्वा-दमभ्युपगम्य इत्यर्थः। भो भो एकान्तवादिनो भवतां 'पियंगाभा' वर्तते प्रिया प्रेयसी तस्या अङ्गानि स्तन-वदन-नयन-जघनादीनि तेषां आभा साहत्रयम्-हष्टान्त इत्यर्थः। २५ यथाहि-रागिणः प्रेयसीनां नाम तथा रूपाण्यङ्गानि कनकक्छश-पूर्णेन्दु-निलनद्छ-चका-दिरूपतया स्वानुरागमात्रात् मन्यन्ते तथा भवन्तोऽप्यनन्तधर्मात्मकतया सदसन्नित्या-नित्याभिलाप्यानभिलाप्यसामान्यविशेषरूपमपि कृत्स्नं वस्तु तदेकान्तरूपतया मन्वानाः स्वपक्षपातित्वमात्रमेवाभिन्यञ्जन्ति, न पुनर्यौक्तिकतामिति भावः॥

द्वितीयप्रकारेणाऽपि छेशतो द्रव्यानुयोगः प्रदर्श्यते यथा-'प' इति पारदः, 'उ' इति अक्षेत्रं वंगयबीयाणि, 'मा' इति माक्षिकम्, 'भ' इति भर्म-हेम, 'व' इति बहुफ्छी, 'आ' इत्या-

१ विभूगामसमिकं भिद्धाः कर्म बङ्गाति ।

14

काशवली, सन्धों। 'सु' इति सुनाली, 'पुजा' इति 'प' इति प्रज्ञा तस्या ऊर्जं-बलं यस्याः सकाशात् सा पुजा, मं मूकब्राह्मी। 'रत्ता' इति रक्तदुग्धिका, 'ससि' त्ति शशिरेखा-बां-कुषी, 'पुष्फदंत' त्ति केतकीनिर्यासः, 'स' इति सर्पः-अहिस्तेन च अहिखराबीजानि लक्ष्य-न्ते, 'सि' इति सिंगियविसं, 'गोरा' इति अम्बचंगेरी 'सु' सुरदाली-देवदाली, 'वयनेमी'ति वतस्य नेमिरिव नेमिः-लज्जालुका लक्ष्यते, 'का' इति कंटकारिका-लघुरिंगिणी, 'ला' इति प्रतंगली, 'पा' इति पन्नगनामोपलक्षिता नाइ-नाइणी इति द्वयम्, 'सोमली' इति सोमवली, 'पियंगाभा' इति पिकाङ्गाभं-कोकिलादेहवर्ण, 'अ' इति अभ्वकम् इत्यर्थः। एतेषां वस्तूनां गुरूपदेशयुक्तया मीलने पीतसिद्धिभवति। इति द्विधाऽपि द्वव्यानुयोगः।

अथवा अवेतनगाथया सह बीजाक्षरमप्यत्रास्ति-

''र्वरकणगतवियगोरा सोलस तित्थंकरा मुणेयद्या । एसो वण्णविभागो चउवीसाए जिणवराणां ॥" (आ० नि० गा० ३७१)

अत्र वर्णोऽक्षरं-लोकेश्वराख्यं, तस्य विभागो नादिनन्दुकलाशिरइन्द्रेषु यथासङ्ख्यं श्वेतकृष्णारुणनीलस्वर्णत्रणिजनन्यासः । अस्य नाभौ ध्यानादनाख्येयं सर्वातिशायि फलमिति । अयमपि द्रव्यानुयोगः।

असाभिः प्रतिपादं प्राग्न्याख्यातोऽनुयोग एकैकः । सकलायां गाथायां चतुरनुयोगी तु पृथगधुना ॥ १ ॥ असाभिर्लिखतं हृष्ट्रा प्राचीनपत्रपङ्किषु । तन्मे कृपां विधाय शोधनीयं च विद्वद्भिः ॥ २ ॥

ग्रंथागं० १४०।



१ छाया--

यरकनकतपितगौराः घोडश तीर्थङ्करा ज्ञातब्याः । एव वर्णविभागश्चतुर्विशस्या जिनवराणाम् ॥

# गोशब्दकाव्यम्

गीश्रावः किमयं गैवाश्रयगता किं सुन्तु ! गैां वीक्षसे ? गीमध्ये ! चरणेन गां लिखसि किं गीस्त्रीनिमे ! देहि गाम । गावो यान्ति गृहेषु वासरमणेगीवश्च दूरं गताः गीवस्त्वद्विरहे ममासुहरणे एरेहि यात्रो गृहम् ॥



१ नेन्नजलं २ गोकुल० ३ दिशं ४ पशु० ५ भुवं ६ अप्तरःसदृशे ! ७ वाचं ८ सुरभयः ९ किरणाः १० बाणाः । ''गोरुद्के दिश स्वर्गे दिशि पशौ रदमौ, वन्ने भूमाविषी गिरि" इति हैमेऽनेकार्थसङ्गहे (श्लो० ६)।

वृत्तिः—काचिदङ्गना वनान्तरे गवाश्रये—गोकुले गता सती गोश्रावं—नेत्रजलं मुमोच। तस्मिन् अवसरे केनिवद् गोपेन सा पृष्टा—हे सुञ्जु !–शोभने अवी यस्याः सा सम्बोधने हे सुञ्जु ! अयं गोश्रावः किम् !। पुनः गां—पृथ्वीं किं विश्वसे ! तथा हे गोमध्ये ! गो—वज्रं तन्मध्यमिव मध्यं यस्याः सा तत्सम्बोधनं हे गोमध्ये !–कृशोदि ! चरणेन गां—पृथ्वीं किं लिखिसि !। अधुना हे गोश्चीनिमे !–सर्गीयश्चीसदशे ! गां—वाणीं देहि, वाचं दत्सा । वासरमणेः—सूर्यस्य गावः—किरणा दूरं गताः, तसात् समं गावो गृहं यान्ति । पुनः एः—कामस्य गावः–वाणाः, मम असुदृरणाः—प्राणहरणा जाताः । क सति ? स्वद्विरहे जाते सति सम्प्रति स्वं आगन्छ, आवां वावः–गृहं गच्छावः ।

## श्रेष्ठिदेवचन्द्र-लालभाइ-जैनपुलकोद्वार-प्रन्थाङ्के-



# ॥ सप्त स्मरणानि ॥

(विविधविबुधवरविरचितवृत्तिविभूषितानि)

# प्रथमं 'पञ्चपरमेष्ठिनमस्कार'स्मरणम्।

( व्याख्यायमलसमलङ्कृतम् )

#### श्रीसिद्धिचन्द्रगणिकृता व्याख्या

श्रीगणेशाय नमः।

श्रीना नेयः श्रियं दद्यात्, सुरासुरनमस्कृतः । विद्यानेकपपद्यास्यो, दघद् विश्वजनीनताम् ॥ १ ॥–( अनुष्प् ) अकञ्चरसुरत्राण–हृदयाम्बुजपद्पदः । भानुष्यन्द्रश्चिरं जीयाद्, गुरुमें वाचकाग्रणीः ॥ २ ॥–( अनु० ) अष्टोत्तरस्रतानां यो—ऽवधानानां विधायकः । द्यानः पुरुक्तहमेति, विरुदं शाहिनाऽपितम् ॥ २ ॥–( अनु० ) तेन वाचकचन्द्रेण, सिद्धिचन्द्रेण सर्वदा । बुद्धिबुद्ध्ये वितन्द्रेण, बालानामल्पमेधसाम् ॥ ४ ॥–( अनु० ) शश्चत् सप्तस्रस्णानां, बृत्तिरेषा विधीयते । तत्र तावस्रमस्कार, एव व्याख्यायते मया ॥ ५ ॥–( अनु० )

-त्रिभिविशेषकम्

94

₹ €

30

#### श्रीसर्वज्ञाय नमः। नेमो अरिहंताणं ॥ १ ॥ [नमोऽहंदभ्यः]

नमो अरिहंताणमिति । नमो-नमस्कारः । केभ्यः ? 'अर्हद्भ्यः' शकादिकृतां पूजां सिद्धि-५ गतिं चार्हन्तस्तेभ्यः । उक्तं च ( आवदयकिनर्युक्तौ नमस्कारिनर्युक्तौ ४०६तमे पत्राङ्के )—

> ''अरिहंति वंदणनमं-सँणाइं अरिहंति पूया[इ]सकारं। सिद्धिगमणं च अरिहा, अरिहंता तेण बुचंति॥ १॥"-(आर्या) श्रीहर्षकीर्तिसुरिक्कता व्याख्या

> > अीगुरुभ्यो नमः । ऐँ नमः ।

प्रणिपत्य जिनं वक्ष्ये, सप्तमरणेषु विवरणं किश्चित् । यसान्मन्दमतीना-मपि भवति सुखेन तद्बोधः ॥ १ ॥-( आर्या )

यतः पर्वदिनेषु सकलश्रेयोऽर्थं श्रुद्रोपद्रवादिदोपनिवारणार्थं च कारणादौ सुखशान्त्यथं च सप्त मिलिता(नि) एव सार्थन्ते - गुण्यन्त इति सप्त सारणान्युच्यन्ते । तेष्वादो चतुर्दशपूर्वाणामा-दिभृतं अनाद्यन्ते च पञ्चपरमेष्टिनमस्काररूपं प्रथमसरणमादौ व्याख्यायते - 'नमो अरिहंताणं' क्ष्यद्यादि । अत्र पाटत्रयम् - अरहंताणं, अरिहंताणं, अरहंताणं । तत्र अहीन्त सुरेन्द्रादिकृतां पूजां इत्यहन्तः तेभ्योऽहिद्धाः, अरीज् - रागद्वपादीज् मन्तीति अरिहन्तारः तेभ्योऽरिहन्तृभ्यः, न रोहन्ति नोत्पद्यन्ते दग्धकर्मवीजन्यात् - पुनः संमारं न जायन्ते इत्यहहन्तः तेभ्योऽरुहद्ध्यां नमो - नमस्कारोऽस्तु । प्राकृतन्तात् चतुर्ध्यथं पष्टी ।। १ ।।

- १ अस्याष्टोत्तरशतिमता अर्थाः कृताः श्राचिन्यसमुद्रगणिशिष्यपण्डितश्रीगुणर्ह्नमुनीर्थरैः।
- २ 'अरहंनाणं,' 'अरुहंताणं' इत्यपि पाठा ।
- ३ छाया--

अईन्ति वन्द्रनगरस्यने अईन्ति प्जासकारम् । सिद्धिगमनस्य चाहीः अईन्तस्तेनीच्यन्ते ॥

- ४ भगवर्तासृत्रस्य श्रीअभयदेवस्रिस्त्रिते विवरणे (तृतीये पत्राक्के) तु पाठोऽयम्—"सणाणि श्रीरहंति ५५ एग्सकारं । सिद्धिगमणं च अरहा अरहंता तेण बुचन्ति ॥"
  - ५ ख-प्रलामस्या मूळसरणपारम्भे 'श्रीअमृतदिजयगणिगुरम्यो नमः' इखुहेखः ॥
  - ६ 'अरुहंताणं अरिहंताणं' इति ख-पाटः।
  - सन्तुल्यतां यदुक्तं आव० नम० ( ४०५ तमे पत्राङ्के )—
     "अद्विद्धं पि य कम्मं अरिभ्रयं होइ सम्बजीवाणं ।

तं कम्ममरिं हंता, अरिहंता तेण युवंति ॥ १ ॥"

[ अष्टविधमपि च कमें अरिभूनं भवति सर्वजीवानाम् ।

तेषां कर्मारीणां हस्तारः अरिहस्तारस्तेनोच्यन्ते ॥ ]

८ संयोजनीयोऽयं विशेषो यो वरीवर्ति भगवतीसृत्रस्य श्रीअभयदेवसृरिकृतविवर्णे— "अविषमानं वा रहः-एकान्तरूपो वृंदाः अन्त्रश्च-मध्यं गिरिगुहादीमां सर्ववेदितया समस्वस्तुस्रोमगत-

ý.

#### नमो सिद्धाणं॥ २॥

#### [नमः सिद्धेभ्यः]

सि॰ व्या॰—नमो-नमस्कारः । केम्यः १ 'सिद्धेम्यः' सितं-प्रभृतकालेन बद्धं अष्टप्रकारं कर्म शुरूष्यानाग्रिना ध्मातं—भसीकृतं यस्ते निरुक्तिवशात् सिद्धास्तेभ्यः इति 'बहुवीद्दिः' । यदुक्तं (आव॰ नम॰ ४३८तमे पत्राङ्के )—

"दीहकालरयं जं तु, कम्मं से सिअमट्टहा (जंतुकम्मं सेसि०)। सिअं धंतं ति सिद्धम्स, सिद्धत्तमुवजायह ॥ १ ॥"-(अन्त०)

ह० च्या०—(नमो० इति ।) तथा नमः सिद्धेभ्यः । 'पित्र् बन्धने' (पाणिनीय-धातुपाठे १४७८) सितं-बद्धं प्रस्तावादष्टविधं कर्म तद् धिमिति ध्मातं-शुक्रध्यानाप्रिना दग्धं-भस्मीकृतं यस्ते निरुक्तिवशात् सिद्धाः । यहा सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं प्राप्ताः सिद्धाः । यहा सिद्धाः । ॰ -सुनिष्ठितार्था मोक्षप्राप्त्या अपुनर्भवत्वेन सम्पूर्णार्थास्तेभ्यः वसद्धेभ्यो नमः ॥ २ ॥

## नमो आयरियाणं ॥ ३ ॥ [नम आचार्यभ्यः]

सि० व्या०—नमी-नमस्कारः । केम्यः १ 'आचार्येभ्यः' ख्वयं पश्चविधाचारवन्तोऽन्येषा-मपि तत्प्रकाशकत्वात् आचारे साधवः आचार्यास्तेभ्यः इति 'तत्पुरुषः' । यथा ( आव० नम० १५ ४४८ तमे पत्राङ्के विद्योषावद्यकेऽपि गा० ३१९० )—

> ''पंचैविहमायारं, आयरमाणा तहा पॅभासंता । आयारं दंसंता, आयरिआ तेण बुचंति ॥ १ ॥"—( आर्या )

''अनुयोगकृदाचार्यः'' इति हैमः ( अभिधानचिन्तामणौ का० १, श्लो० ७८ )॥ ३॥

प्रच्छज्ञत्वस्याभावेन येषां ते अरहोऽन्तरः अतस्तेभ्योऽरहोऽन्तभ्यः, अथवा अविद्यमानो रथः—स्यन्दनः सक्छपरिग्रहो-२० पलक्षणभूनोऽन्तश्च-विनाशो जराष्टुपछक्षणभूतो येषां ते अरथान्ता अतस्तेभ्यः, अथवा 'अरहंताणंति इन्दिर्ण्यास-क्तिमगच्छद्भ्यः क्षीणरागस्त्रात्, अथवा अरहयद्भ्यः-प्रकृष्टरागादिहेतुभूतमनोक्षेतरविषयसम्पर्केअपि वीतरागस्वादिकं स्वं स्वभावमस्यजव्भ्य इत्यर्थः।''

१ छाया--

दीर्घकाकरजः (यं) यत् तु कर्म तत् होषितमष्ट्रधा ( अथवा दीर्घ०रजः जन्तुकर्म तस्वासितमष्ट्रधा )। ३५ सितं ध्मातमिति सिद्धस्य सिद्धस्वमुपजायते ॥

२ उक्तं च---

"ध्मातं सितं चेन पुराणकर्म यो वा गतो निर्वृतिसीधमूर्धि । क्यातोऽनुचास्ता परिनिष्ठितार्थो यः सोऽस्तु सिद्धः कृतमङ्गको मे ॥ १ ॥"

३ छाया--

पश्चविश्वमाश्वासमाश्वरत्तस्या प्रभाषमाणाः । भाषारं दुर्शयन्त भाषार्यास्तेनोस्यन्ते ॥

**४ 'पयासंता' इति पाठः भग्० विवरणे।** 

ह० व्या०—(नमो० इति) तथा नम आचार्यभ्यः । ख्यं ज्ञानादिपश्चविधाचारवन्तोऽन्ये-षामपि तत्प्रकाशकत्वाद् आचारे साधव आचार्याः तेभ्यः। योग्यः कुशलो हितश्च साधुरुच्यते॥२॥

#### नमो उवज्झायाणं॥ ४॥

#### [ नम उपाध्यायेभ्यः ]

सि० व्या०—नमी-नमस्कारः । केभ्यः ? 'उपाध्यायेभ्यः' उप एत्य-समीपमागत्य येभ्यः सकाशादधीयन्त इत्युपाध्यायास्तंभ्यः इति 'तत्पुरुपः' । यदुक्तं ( आव० नम० ४४८ तमे पत्राङ्के, विशेषावश्यकेऽपि गा० ३१९७)—

''बारसंगो जिणक्खा-ओ सज्झाओ कहिओ बुहेहिं। तं उवइसंति जम्हा, उवज्झाया तेण बुचंति॥ १॥''-( आर्या )

🥫 ''उपाध्यायम्तु पाठकः'' इति हैमः ( अभि० का० १, श्लो० ७८ ) ॥ ४ ॥

ह० ट्या०—(नमो० इति) तथा नम उपाध्यायेभ्यः । उप-समीपमागत्य येभ्यः सकाशादधीयत इत्युपाध्यायाः। अथवा उप-समीपे अध्यायो-द्वादशाङ्ग्याः पठनं र्द्धत्रतोऽर्थतश्र येषां ते उपाध्यायाः तेभ्यः उपाध्यायेभ्यो नमः॥ ४॥

३ आ-मर्यादया चार:-विद्वार आचारसासान् इति भग्० विवरणे ।

१५ २ विशेषश्चायम्-

"आ-मर्योद्या तद्विपयविनयरूपया चर्यन्ते-सेव्यन्ते जिनशासनार्थीपदेशकतया तदादाङ्किभिरिसाधार्याः । उक्तं च--

"सुत्तत्विक लक्षण-जुत्तो गच्छस्स मेहिभुओ या गणतत्तिविष्पमुको, अत्यं वाष्ट् आयरिओ ॥ १॥ [सूत्रार्थविद् लक्षणयुक्तो गच्छस्य मेधिभृतश्च । गणतिसिविप्रमुक्तः अर्थ वाचयति आचार्यः ॥]

अथवा आ-ईषद् अपरिपूर्णा इत्यर्थः चारा-हिरिका ये ते आचाराः, चारकरूपा इत्यर्थः, युक्तायुक्तविभाग-निरूपणनिपुणा विनेयाः अतस्तेषु साधवो यथावच्छासार्थापदेशकतया इत्याचार्या अतस्तेभ्यः''।

इ प्रतीकोऽयं कस्यचित् कोशस्येति प्रतिभाति । ४ 'हितेषु' इति क-पाटः ।

५ छाया--

20

34

द्वादशाङ्गो जिनाख्यातः स्वाध्यायः कथिनो बुधैः । समुपदिशन्ति यस्मात् उपाध्यायास्तेनोच्यन्ते ॥

६ 'सुत्रार्थश्च' इति क-पाठः ।

## नमो लोए सबसाहूणं ॥ ५ ॥ [नमो लोकं सर्वसाधुभ्यः]

सि० व्या०—नमी-नमस्कारः । केम्यः १ 'लोके सर्वसाधुभ्यः' । लोके-मनुष्यलोके सम्यग्ज्ञानादिभिमीक्षसाधकाः सर्वसत्त्वेषु समाश्रेति साधवः, सर्वे च ते स्थविरकल्पिकादि-मेदिभिज्ञाः साधवश्रेति सर्वसाधवस्तेभ्यः इति 'कर्मधारयः' । यथा—

"विवाणसाहए जोए, जम्हा साहंति साहुणो । समा य सवभृएसु, तम्हा ते सवसाहुणो ॥ १ ॥"-(आर्या)

ह० व्या०—(नमो० इति) तथा नमो लोके सर्वसाधुम्यः। सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्रादिभिः साधयन्ति मोक्षमार्गमिति साधवः। लोके-सार्धद्वयद्वीपलक्षणे पश्चचत्वारिशल्लक्षयोजनप्रमाणे मनुष्यलोके सर्वे च ते साधवश्च। यद्वा सार्वस्य-अर्हतः साधवः सार्वसाधवः तेम्यो १०
नमो-नमस्कारोऽस्तु ॥ ५॥

# एसो पंचनमुकारो ॥ ६ ॥

[ एष पश्चनमस्कारः ]

#### सद्वपावप्पणासणो ॥ ७ ॥

#### [ सर्वेपापप्रणादानः ]

94

₹ •

निर्वाणसाधकान् योगान् यस्मात् साधयन्ति (ततः) साधवः। समाश्च सर्वभूतेषु तस्मान् ते सार्वसाधवः॥

४ अन्नापि विशेषो दरीदश्यते भगवतीविवरणे—

"सर्वेभ्यो जीवेभ्यो हिताः सार्थाः, ते च साधवश्च, सार्वस्य वा-अर्हतो न तु बुद्धादेः साधवः सार्वसाधवः, २५ सर्वान् वा ग्रुभयोगान् साधयन्ति—कुर्वन्ति, सार्वान् वा—अर्हतः साधयन्ति—तदाज्ञाकरणादाराधयन्ति प्रतिष्ठापयन्ति वा दुर्नयनिराकरणादिति सर्वसाधवः सार्वसाधवो वा, अथवा अव्येषु-श्रवणाहेषु वाक्येषु, अथवा सच्यानि—दक्षिणानि अनुकूळानि यानि कार्याणि तेषु साधवो—निषुणाः श्रद्धसाधवः सच्यसाधवो वा अतस्तेभ्यः ।... एषां च नमनीयता मोक्षमार्गसाह्ययककरणेनोपकारित्वात्, आह च (आद्या० नम० ४४९तमे पत्राङ्के )—

असहाए सहायत्तं, करेंति मे संजमं करितस्स ।
एएण कारणेणं, नमामिऽहं सन्त्रसाहूणं ॥ १ ॥''
[असहाये सहायत्वं कुर्वनित मे संयमं कुर्वतः ।
एतेन कारणेन नमाम्यहं सर्वसाधून् ॥]

३ 'सार्वमाधुभ्यः' इत्यपि सम्भवति ।

२ आदिशब्देन सृच्यन्ते जिनकत्पिक-प्रतिमाकत्पिक-यथाखन्दकत्पिक-परिहारविशुद्धिकत्पिक-स्थितकत्पि-का-ऽस्थितकत्पिक-स्थितास्थितकत्पिक-कल्पातीत-प्रत्येकबुद्ध-स्वयंसम्बुद्ध-बुद्धबोधिता भारतादिमेदाः सुपमादु-ष्पमादिविशेषिता वा।

३ दृश्यते ह्यं गाथा आव० नम० ४४९तमे पत्राक्के भग० विवरणेऽपि, परन्तु तत्र 'सब्व'स्थाने 'भाव'-२० शब्दः । एतच्छाया यथा---

# मंगलाणं च सबेसिं ॥ ८ ॥ [मङ्गलानां च सर्वेषाम्] पढमं हवइ मंगलं ॥ ९ ॥ [प्रथमं भवति मङ्गलम्]

भि व्या०—एष पश्चनमस्कारः । एष-प्रत्यक्षो विधीयमानः पश्चानामहेदादीनां नमस्कारः-प्रणामः । स च कीद्यः ? 'सर्वपापप्रणाद्यनः' सर्वाणि च तानि पापानि च सर्वपापानि
इति 'कर्मधारयः' । सर्वपापानां प्रकर्षण नाद्यनो-विध्वंसकः सर्वपापप्रणाद्यनः इति 'तत्पुरुषः' ।
सर्वेषां द्रव्य-भावभेदिभिन्नानां मङ्गलानां प्रथममिद्मेव मङ्गलम् । ''होद्य मंगलं'' इति पाठस्त्वप्रामाणिकः, सर्वत्र ''हवइ मंगलं'' इत्येव दर्शनात् । चः समुचये । पश्चमु पदेपु चतुर्थ्यर्थेपु पष्टी ।
१० अत्र चाष्टपष्टिरक्षराणि, नव पदानि, अष्टो च सम्पदो-विश्रामस्थानानि तत्र सप्त एककपदा,
अन्त्या तु द्विपदा इति नमस्कारार्थः ॥ ६-९ ॥

ह० व्या०—( एसो० इति ) एषः-पूर्वोक्तः 'पश्चनमस्कारः' पश्चानाम्-अर्हत्-सिद्धा-ऽऽचार्यो-पाघ्याय-सर्वसाधृनां नमस्कारः-प्रणामः, सर्वपापप्रणाज्ञनः-( समस्तद्वरित )निवारकः ।

पुनः सर्वेषां मङ्गलानां-मङ्गलकारकवस्तृनां दिघ-दूर्वी-५क्षत-चन्दन-नालिकेर-पूर्णकलश्च-१५ स्वस्तिक-दर्पण-भद्रासन-वर्धमान-मत्स्ययुगल-श्रीवन्स-नन्द्यावर्तादीनां मध्ये प्रथमं-ग्रुख्यं मङ्गलं-मङ्गलकारको भवति । यतोऽस्मिन् पठिते जप्ते स्पृते च सर्वाण्यपि मङ्गलानि भवन्ती-स्वर्थः ॥ ६-९ ॥

इदं च सरणमनादिभृतं, यतो जिनानां चतुर्विशतयोऽनन्ताः सञ्जाताः अनन्ताश्च भवि-ष्यन्ति तदा सदेवेदंमेव, अतोऽनाद्यनन्तमित्यर्थः ॥

२॰ अत्र पदानि नव (९), सम्पदः अष्टौ (८), अक्षराणि अष्टपष्टिः (६८), लघ्यक्षराणि एकप-ष्टिः (६१), गुर्वक्षराणि सप्त (७) ज्ञेयानि ॥

> नागपुरीयतपोगण-राजः श्रीहर्षकीर्तिस्ररिवरः। प्रथमसरणे न्यारुयां, सङ्ग्रेपाद् विहितवान् सम्यक् ॥ १ ॥

> > ॥ इति प्रथमसौरणव्याख्या ॥

M M M M

१ १ ' ०वायमेव ' इति ख-पाठः । २ इदं पद्यं ख-प्रत्यां न वर्तते । ३ स्मरणस्य टीका इति ख-पाठः ।

# श्रीभद्रबाहुस्वामिविरचितं ॥ द्वितीयं 'उवसग्गहर'स्मरणम् ॥

( व्याख्यात्रितयसमलङ्कतम् )

## श्रीजिनप्रभस्त्रिकृताऽर्थेकल्पलतानामष्टृत्तिः

प्रतिबोधं विद्धानाः (श्रीसम्मृतिविजयनामानो भद्रबाह्रवराहाभिधानो ब्राह्मणत- ५ नयौ आतरौ प्रत्यबृबुधन् ।) स च (तत्र ?) वराहमिहिरस्तथाविधज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमा-भावात् किश्चिदेव चन्द्रप्रज्ञस्यादिकं शास्त्रमधीतवान् । भद्रवाहुस्वामी तु (चतुर्दश पूर्वाण्य-धीतवान् । स च सम्मृतिविजयस्तद् ) श्रातुः पाठादिम्बरूपं तदुद्के च सातिशयज्ञानेन ज्ञात्वा

" वृंढो गणहरसदो, गोयममाईहिं धीरपुरिसेहिं।

जो तं ठवइ अपत्ते, जाणंती सो महापावी ॥ १ ॥ "-(आर्या) इति प्रवचनरहस्यं स्परन न किञ्चिदाचार्यादिपदं ददा । ततस्तस्य महान प्रदेषो जज्ञे । अञ्चभ-

कर्मोद्यवशात् मिथ्यात्वं चासी गतः। त्रतं रजोहरणादिलिङ्गं च विम्रुच्य पुनन्नीक्षण एवाभवत् । ततः पूर्वाधीत चन्द्र प्रज्ञाहयादिसिद्धान्तार्थान् स्मृत्वा स्मृत्वा सपाद रुक्षप्रमाणं ज्योतिः शास्त्रं निर्मि-तवान्। तच नाम्ना वर। इमिहिरमिति प्रसिद्धिसाधिशिखरमध्यास्त । सिद्धान्तादुङ्गतत्वात् प्रायः

सत्यार्थं च तत् जातम् । ततो विषादिभिलेकिः प्रत्यमानं परम्परयाऽद्यापि तद् वर्तते ।

वराहमिहिरः किल द्वादशाब्दानि गच्छे स्थितः । तत्र चाङ्गोपाङ्गपूर्वादिसिद्धान्तमधीया-नेन सर्वं ज्योतिःशास्त्रं अन्यदपि विद्यामत्त्रयोगचूर्णादि ज्ञातं, तद्विप्रतारितमिथ्यादृष्टित्राह्मणैश्र तदन्यथोच्यते सा, यदुत-भो लोकाः! अयं वराहमिहिरः सकलशास्त्रपारावारपारीणश्चतुर्दश-विद्यानिधानः वशीकरणपरपुरप्रवेशाकाशगामिन्यादिविद्यास्थानर्भृभिरभृत् । ततोऽनेन गगन-मण्डले द्वादश वर्षाणि ज्योतिश्वकेण सहविद्यावलात् सञ्चरता सर्यादिग्रहाणां अश्विन्यादिनक्षत्राणां ३० च सञ्चारः सम्यग् निरीक्षितः । ततस्तं चेत्रसि सम्यग् धृत्वा मर्त्यलोकमवतीर्यलोकोपका-रायेदं ज्योतिष्कं निर्मितमिति । सा च प्रसिद्धिः सम्प्रत्यपि मुर्ग्धस्तच्छास्नाध्ययनादिना सञ्जात-तत्कथिततथाश्रस्ययैक्तस्य माहात्म्यमारोपयद्भिस्तर्थेव विस्तार्यते, न पुनरिदमवगम्यते तैर्यदेतत् भगवतो जैनागमसैव माहात्म्यं यदिदं किमपि तच्छास्रोक्तं सत्यत्वेन संवदति, तदन्तर्गतत्वात् । तदर्थानां नहि सक्तं किञ्चिदाईतप्रपदेशमन्तरेण जगत्यस्ति।यदाह श्रीसिखसेनदिवाकरः— २५

४ छाया---

ब्युढो गणधरशब्दो गौतमादिभिर्धीरपुरुषैः। बसं स्थापबति अपान्ने जानानः स सहापापः ॥ ६ ॥ ५ 'स्थानभूमिः' इति ख-पाठः। ६ 'निधानमभूत्' इति ख-पाठः ।

९ धनुश्चिहनान्तर्गतः पाठः क-प्रती पार्चे लिखितोऽस्ति, ख-प्रती तदभावः । २ 'चन्द्रप्रक्रसि-सूर्यप्रक्रस्या-दिकं' इति ख-पाठः। ६ 'स्वभातुः' इति ख-पाठः।

"सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु, स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्तसम्पदः । तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता, जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविष्ठुषः ॥ १॥" -( वंशस्थम् ) -( प्रथमद्वात्रिंशिकायां स्रो० ३० )

एवं स तेन दम्भेन मिथ्यादृष्टीन् विव्रतारयंस्तेभ्यश्च दानादिष्जां लभमानस्तया चालीकप्रसिद्ध्या ५ मनसि प्रमोदं द्धानः कालमनपीत् ॥

अन्यदा श्रीमानाचार्यसम्भृतविजयस्रिः खगच्छं भेद्रबाहुस्वामिनि नियोज्य कृतानश्रनः समाधिना दिवमगात् । तदनन्तरं श्रीभद्रवाहुरप्रतिवद्धविहारेण विहरन् भच्यान् प्राबुध्यत ।
एतस्थि समये स वराहमिहिरः साधुश्राद्धप्रदेषेण मिथ्यान्वोदँयेन वान्तसम्यग्दर्शनीऽज्ञानतगेऽनुष्टानेन कालं कृत्वा व्यन्तरेषृत्वनः । ततः पर्याप्तः सन् विभन्नाभोगात् विज्ञातात्मीयपूर्वभवगे॰ खरूपः पुनर्मिथ्यान्वोद्यादहैत्प्रवचने प्रदेषोत्कर्षमुद्धहृन् अचिन्तयत् स सुराधमः—कथमहं पूर्ववर्यनिर्यातनमेतेषां आहेनानां साध्वादीनां करिष्ये १ ततोऽमां सप्त हत्र छिद्रान्वेपणपरोऽपि सदनुष्टाननिष्टतया सतताप्रमत्तत्वात् साधूनां छिद्रमभव्यः सम्यक्त्वमित्र न लेभे । ततो विलक्षः साधून्
मुक्त्वा श्रावकेष्वविरतत्वया प्रमाद्बहुलेषु विशिष्टधमानुष्टानविकलेषु च छलमवाष्य उपस्मान्
कर्तुमारमे स दुष्टवानमन्तरः । ततः श्राद्धराप विशिष्टबुद्धिभराकणितश्चनसान्ज्ञातं—यद् व्यन्तरकृतभितत् नास्माभिरुपद्यमं नेतुं पार्यते । ततोऽत्रार्थे भद्रबाहुन्दाम्येव प्रतिकर्तु अलं इति सर्वरालोच्य
तन्सरूपगर्भा विज्ञप्तिका गुरुभ्यः प्रपिता । तामवधार्य श्रीभद्रवाहुन्दामिना अनिश्रयज्ञानज्ञानैतन्त्यारमर्थण महाप्रभावपुपसर्गहरुनोत्रं नृतनं कृत्वा सर्वत्र प्रपितम् । ततः सर्वोऽपि मङ्गन्तपाठस्मृतिप्रभावान्निरुपद्वो धर्मपरायणो वभ्वति सप्रभाविमदं सर्वदा सर्णायं पटनीयं एहलोकिकपारलाकिकसुन्दाभिलापिभिरिति । अत एव

''स्तोत्रस्यास्याष्टातिरिक्तं शतं यः, कुर्याजापं पश्चगाथात्मकस्य । तस्यावश्यं मङ्ग् नश्यन्ति विद्या-स्तं निःशेषा दृण्यते सिद्धयश्च ॥ १ ॥ ''–(शालिनी)

अत्र हि प्रथमगाथायां जगडाङ्ग्यकरं साँभाग्यकरं भ्नादिनिग्रहकरं क्षेद्रीपद्रवद्रावणिमिति यन्नाष्टकं पार्श्वयक्षयिषण्यादिमन्नार्श्व न्यस्ताः । द्वितीयगाथायां च प्रथमं विषधरम्फुलिङ्गमन्त्रं यन्त्रं चृहचन्नाभिधानं सर्वसम्पत्करम् , द्वितीयं तु चिन्तामणिचकं चिन्तातीतार्थमाधकं नृप-विद्व-तस्कर- व्याकिनीत्रभृतिक्षद्रोपद्रयनिवारणं न्यस्तम् । तृतीयगाथायां तु चन्ध्याशब्दापहं स्तवत्सानामपत्य-जीवनं काकवन्ध्यादोषप्रमोपि बालानां ग्रह्पीङानिवारणं दुभगानां साभाग्यावहं अपसाराद्यपहारि चेति यन्नाणि संचितानि । चतुर्थगाथायां पुनः सर्वार्थमाधकं देवकुलं कल्पद्रमयन्नन्यासश्च प्रणीतः ।

६ 'मानार्य' इति क-पाठः । २ 'भगवति श्रीभद्रबाही' इति ख-पाठः । ३ 'प्रावृथत् (१)' इति ख-पाठः । ४ 'दयाद्' इति ख-पाठः । ५ 'उत्ररोपशमनं शाकिनीनाशनं विषमविषतिग्रहकरं' इत्यविकः ख-पाठः । ६ पुतजि-३० शासुना दृष्ट्या श्रीपूर्णचन्द्राचार्यरचिता उपसर्गहरस्तोत्रलघुवृत्तिः । ७ 'करं' इति क-पाठः । ८ 'क्षेमं मृत०' इति ख-पाठः । ९ 'सुत्रितानि' इति ख-पाठः ।

पश्चमगाथायां च पुनः शान्तिकं पाष्टिकं च भृत-प्रेत-शाकिनी-डाकिनी-ज्वरादिनाशनं सर्वरक्षा विनिक्षिप्ता, मन्त्राश्चात्र दृष्ट(ष्टि)कोत्थापन-पुरक्षोभ-क्षेमकरणादिकार्यसाधकाः । अनेनव च स्तोत्रण त्रिःसप्तकृत्वोऽष्टशतं वाऽभिमन्त्रितेन धृपबिलकर्मादिना कृतोपवासः पुरुषम्तत्तदनर्थसार्थं व्यर्थयति ।

किञ्च सर्वस्वं विद्यानां मन्त्राणामुपादानकारणं पञ्चपरमेष्टिमहामन्त्रो नमस्कारः, तत्र च नमस्कर-णीयाः पश्च परमेष्टिनः, तेषां च नामाक्षरपद्धतिरेततुः त्वसम्बन्धिनौ गाथापश्चकस्यादौ चिद्रूपिन- ५ रूपणीया दृश्यते । तथाहि-प्रथमगाथाया आदित 'उव' इत्यक्षरद्वयेन प्राकृतगाथाजुषा उपाध्यायाः सङ्गद्यन्ते, पर्दकदेशे परसमुदायोपचारात् । द्वितीयगाथादी तु 'विस' इति वर्णद्वयेन साधवः, विषमिव विषं सर्वरसात्मकन्वोपद्रश्नात् । विषभूताः साधवो हि तत्तन्यात्रापेक्षया तत्तद्रसस्पृशो भवन्ति । उक्तं च भगवता प्रस्तुतम्तोत्रकारेणेव द्ववावैकान्दिकनिर्यक्तौ (८३तमे पत्राङ्के ) श्रमणानां विषसमानत्वम् । तृतीयगाथायास्तु धुरि 'चिट्ठ' इत्यवयवेनाचार्याः, भगवत्सु तीर्थ- १० क्करेषु मोक्षं गतेष्वपि यावत्तीर्थं पश्चादपि तिष्ठन्तीति, प्राकृतलक्षणात् चिट्ठादेशः, ''केइया वि जिणवरिंदां दित न्यायात्। अथवा सचिद्-द्रव्यगुणपर्यवरनुयोगखरूपा तत्र तिष्ठन्तीति चित्स्याः-स्रायः । चतुर्थगाथायास्त्वादी 'तुह' इत्यक्षरद्वयेन अर्हन्तः । 'तुह(हू) दुह(हू) अर्दने' ( सिद्ध० घा० )। तोहन्ति अर्दयन्ति यातिकर्मचतुष्टयं सकलजगत्संशयराशि वेति तुहः । विहर-माणा उत्पन्नकेवलज्ञाना अर्हन्तः । नीम्युपान्त्यलक्षणे के तुह इति रूपम् । पश्चमगाथायाः पुन- १५ रादा 'इय'चि वर्णयुग्मेन सिद्धाः । 'इण् गर्ना' (पा० धा० १०४५) । इता-गता अपुनरावृत्तये मोक्षमिति इताः-सिद्धाः । न चान्यार्थप्रयुक्तानामेषां पदानां परमेष्टिमश्ररूपत्वमयुक्तमिति बाच्यम् ''ऐन्द्रस्थेव शरासनस्य द्रधती' ईत्यादी वीजपदानां अन्यार्थप्रयुक्तत्वेऽपि मन्नरूपतानतिक्रमात् तत्प्रभावोपलब्धेश्व ।

१ उहेसब्रायम्--

२०

34

''विस्तिणिसवायवं जुलकणियारूपलसमेण समणेणं। भमरंदुरुनडकुकुड अहागसमेण होयव्वं॥'' [ विष-तिनिश वात-धक्षुल-कर्णिकार-उत्पलसमेन अमणेन। अमर-जन्दुरु-नट-कुकेट-आदर्शसमेन भवितव्यस्॥ ]

२ इदं तु प्रथमं चरणं उपदेशमालायाः द्वादशगाथायाः, सम्पूर्ण गाथा तच्छाया तु यथा-

"कह्या वि, जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं पहं दाउं। आयरिएहिं पवयणं, धारिज्ञह् संपयं सयळं॥" कदापि जिनवरेन्द्राः प्राप्ता अजरामरं पथं दत्त्वा। आचार्येः प्रवचनं धार्यते साम्प्रतं सकलम् ॥

३ 'नाम्युपाम्स्यप्रीकृगृकः कः' इति सिदाहैसे (५-१-५४)। ४ 'सपं त्रयुक्त' इति क-पाटः, 'रूपे ३० प्रयुक्तः' इति तु ग-पाटः।

५ भारतीलघुसोत्रे समर्व पर्य आवं यथा--

"ऐन्द्रस्यैव शरासम्बर्ध द्वती मध्येसकाटं प्रभा शोक्षी काम्तिमञ्जूष्णग्रेदिव शिरस्थासम्बद्धी सर्वतः। अत्र च यद्यपहितामेव गुरुयत्वं युक्तं, तथाप्येतत् म्तोत्रं श्रुतकेविलरैचितत्वात् स्त्रम् । तचीपाध्यायरेवाध्यापनीयमित्यादावुपाध्याया उक्ताः । उपाध्यायपार्थे चाधीयमानस्य साधव एव
साहायकं कुर्वते, तेषां साहायककरण एवाधिकारात् "मंगो अविष्णणासो आयारे विणयया सहायत्तं" (आव० नि० गा० ३१३. चिक्राषा० गा० २९४४) ति यथासङ्ख्यमहित्सद्धाचार्यापाध्यायसाधूनामाचक्रयकेऽधिकार उक्तः । एवं चाधीतस्य तस्मार्थमाचार्यो एव कथयन्तीति
तदनन्तरं तेपागुपन्यासः । आचार्यापदेशेन चार्हन्तो ज्ञायन्ते । अर्द्धश्चत् स्त्रोत्रवर्णनीयो भगवान
पार्श्व इत्याचार्यानन्तरमहेन्तोऽभिहिताः । एतन्स्तोत्रपाठाच भावतः परम्परया सिद्धत्विमत्यहदनन्तरं सकलसदनुष्टानफलभृताः सिद्धाः प्रतिपादिता इति पश्चपरमेष्टिगभितत्वात् श्चतकेवलिप्रणीतत्वाच नास्य स्त्रयाजस्य प्रभावमहिमा दृःश्वद्धानः । साक्षात्क्रयन्ते चास्य विवेकि१० भिरनेके प्रभावातिश्चया इति । अस्य च पश्चाशीत्यधिकश्वताक्षरमानस्ययमाद्यगाथा—

# उवसग्गहरंपै।सं, पासं वंदामि कम्मघणमुकं। विसहरविसनिन्नासं, मंगलकछाणआवासं॥१॥

[ उपसर्गहरपार्श्व पार्श्व वन्दे केमेघनसक्तम् । विषयरविपनिनीशं सङ्गलकैल्याणावानम् ॥ ]

१५ <mark>उपसर्गाः-दिव्य-मानुप-तरश्चा-</mark>ऽऽत्मसंवेदनीयभेदाचतुर्विधाः उपप्रवास्तान् हरति-अपनयर्ता-त्युपसर्गहरः, शासनाविष्ठायकत्वात् प्रत्यृहनिवारयिता । तथाभृतः पार्श्वः-पार्श्वयक्षो यस्य स तथा तम् । अनुस्वारस्त्वार्यत्वादलाक्षणिकः, यथा-''देवंनागसुवण्ण''इति । उपसर्गहरा वा घरणे-

> एषाऽसाँ त्रिपुरा हार्द द्यांनिरियोध्यांकोः सदाहन्धिना हिन्हातु वः सहसा पदस्तिसिरधं ज्योतिर्सयी वाकायी ॥ १ ॥''

२० ९ 'सूचनात्' इति क-पाटः, 'रचितान्' इति ग-पाटः ।

२ एततुत्तरार्धच्छाये यथा-

" पंचविहनमोकारं करेमि एएहिं हे अहि" मार्गोऽविधणाश आचारी विनयता सहायत्वस् । पञ्चविधनसम्कारं करोग्येतेहें तुभिः॥

२५ ६ 'पासं' इति पृथक् परं वा । ४ 'उपसगंहर पर्श्य (अथवा प्राप्ता पारं वा )' इत्यपि सम्भवति । ५ धन-कर्ममुक्तं इत्यपि सम्भवति । ६ 'विषगृहवृष्ठ' 'विषगृहविष्ठ' वा इत्यपि सम्भवति । ७ 'नवाः वाः' (सिद्ध्व् २-३-७३) इति सुत्रेण 'निर्णाञं' स्वात् , परन्तु व्यारवात्रितये श्रीपूर्णचन्द्रीयवृक्ताविष प्रयोगोऽयं द्रीदृश्यते । ८ 'कस्याणभावासम्' इत्यपि सम्भवति ।

९ पुम्बरविरेत्यपरनाझः श्रुतस्तवस्य चतुर्थपद्यस्य द्वितीयपादगतोऽयं पाठः । सम्पूर्णं पद्यं तु मधा-'सिद्धं! भो पयओ गमो जिणमए नंदी सया संजमे देवंनागसुवण्णिकन्नरगणस्तवमुअभावित्रए । छोगो जस्य पद्दिओ जगमिणं तेलुक्कमचासुरं धम्मो वन्नुट सास्रको विजयओ धम्मुत्तरं वन्नुष्ठ ॥"-शार्युलविकीडितम् न्द्रादयः पार्थे-समीपे सततसन्निहितत्वात् यस्य तम् । अथवा उपसर्गहरमिति पृथक् । प्रथित कालत्रयवर्ति वम्तुजातमिति पश्यम्तम् । प्राकृतच्युत्पत्त्या 'पासं' इति । यद्वा प्रगता आशा यस्य स प्राश्चस्तं, निराकाङ्क्षमित्यर्थः । पार्श्व-श्रीपार्श्वनार्थं 'वैन्द्रामि' ति वन्दे-नमस्करोमि । तथा कर्माणि ज्ञानावरणीयाद्यष्ट तानि जीवचन्द्रमसो ज्ञानांशुमण्डलच्छाद्कत्वाद् धना इव-जलदा इव कर्मधनाः,

"स्थितः शीतांशुवजीवः, प्रकृत्या भावशुद्रया । चन्द्रिकावच विज्ञानं, तदावरणमभ्रवत ॥ १ ॥ "

इति वचनात् , तेभ्यो मुक्तः-पृथग्भृतः कर्मघनमुक्तस्तम् । अत्र चन्द्ररूपकाभावेऽपि विशेषणान्यथा-जुपपस्या तद्वगमः। अथवा आर्पन्वात् घनग्रब्दस्य विशेषणन्वेऽपि परनिपातात् घनानि-दीर्घकाल-स्थितिकानि बहुप्रदेशाग्राणि वा यानि कमीणि घातिकमीणि तमुक्तं-त्यक्तम्, उत्पन्नकेवलज्ञान- १० मित्यर्थः । तथा विषधरा-अनन्त-त्रामुकि-तक्षक-कर्कोट-पद्म-महापद्म-शङ्कपाल-कुलिक-जय-विजय-लक्षणद्यानागकुलजाता नागास्त्रपां विषं पार्थिवादिभेदिमनं निर्नाशयति-निश्चितमपहरति (इति) विषयरविषानिनायम्म । भगवन्नामपूर्वमन्त्रज्ञापाट् हि सर्वविषयरविषनाद्यः सुप्रतीत एव मान्नि-काणाम् । यदिवा विप-पानीयं प्रमावीत् 'मंणिकर्णिका'जलं तत्र 'घरं' ति गृहं-निवासी यसासौ विषगृहः । प्रायेण 'वाराणसा'वासिनः पञ्चाप्रितपश्चरणं 'मणिकणिका'तीर एव कुर्वाणा दृज्यन्ते । १५ म च सामध्यीत् कमटमुनिम्नस्य इपं-धर्म लाकिकधर्मतया गृह्यमाणत्वात् पञ्चाप्रितेपश्चर्या-लक्षणं निर्नाशयति यः, प्रज्यलक्ष्यलनदद्यमानकाष्ट्रकोटगन्तभ्रियमाणस्पेप्रदर्शनेन मात्लोकानां च मनसि तत्तपमो धर्मस्यन्वनिश्वायनात् तम् । अनेन गृहस्थावस्थावदातस्चितं परमकारुणि-करवं च कुमार्गनिलंडिनात् । अथवा विषे मिध्यात्वकपायादिलक्षणं भावविषं धारयन्तीति विष-धरा विषयुंहा वा मिथ्यात्वेकपायादिदापदृषितात्मानः प्राणिनः तेषां विषं यथोक्तरूपमेव निर्नाश-२० यति-निजवचनामृतरसोपयोजननापगमयतीति विषधरविषनिर्नाशो विषगृहविषनिर्नाशो वा तम्, तथा मङ्गलानि च विषदुपदामरूपाणि, कल्याणानि च सम्पदुन्कर्परूपाणि तेषां उभयेषामप्या-वास इवावास:-ऋडिस्थानं तम् । अत एव हि भगवन्तं मङ्गलकल्याणावासं पर्धुपासीना अपि तदुमयभाजनं भवेयः।

> [सिद्धाः ! भो प्रयतो नमो जिनमताय निन्दः सदा संयमे देवनागसुवर्णिक जरगणसद्भूत मावाचिताय । लोको यत्र प्रतिष्ठितो जगदिदं त्रेलोक्यमर्थासुरं धर्मो वर्धतां शाश्वतो विजयता धर्मोत्तरं वर्धताम् ॥ ]

१ 'वन्दामि इति' इति क-पाटः । २ 'आर्थत्वेन' इति ख-पाठः । ३ 'भूत' इति ग-पाठः । ४ श्रीम-णिकर्णिकष्टकं मुद्दितं बृहत्स्तोत्रमुक्ताहारे ( पृ० ३१९ ) । ५ 'तपश्चर्यादि-' इति ख-पाठः । ६ 'सर्पोपदर्श्व०' ३० इति ख-पाठः, 'सर्पेऽपि हर्श्व०' इति ग-पाटः ।

२५

"नात्यद्भुतं भ्रवनभूषणभृत! नाथ! भूतैर्गुणेभ्रेवि भवन्तमिष्टवन्तः।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भृत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति॥१॥"
-( भक्तामरस्तोत्रे श्लो० १०)

इति (श्रीमानतुङ्गयूरि)वचनात् तमेवंभृतं पार्श्वं वन्दे इति सम्बन्धः ॥ अयं च स्तवोऽनुज्ज्ञितश्रीयार्श्वनाथसनिधिमिः पार्श्वयक्ष-श्रीपद्माच<mark>ती-धरणेन्द्रैरधिष्ठित</mark> इति तत्पक्षोऽपि व्याख्यायते—

तत्र पासं इति पार्श्व-पार्श्वयक्षम् । किंविशिष्टम् ? उपसर्गहरं-सम्यग्दशां विभोषशमकर्तारम् । तथा पाशोःस्या वामहन्तेऽस्तीत्यश्रादित्वात् मत्वर्थीये प्रत्यये पाशा-पद्मावनी
तां च । किंविशिष्टाम् ? 'काम्यलनमुन्कां' काम्यः-कमनीयो घनः-शरीरं तेन करणभूतेन
१० मुद्-हर्षोऽर्थात् द्रष्टुणां यस्याः सकाशात् सा काम्ययनमुन्काः, दिन्यवरुपा प्रमोदजनिकेत्यर्थः
ताम् । विषधरो-जन्धरोऽर्थात् कःमठासुरसम्बन्धी तस्य विषं-जन्नं निनीशयति निजकणातपत्रधारणेन वास्यति (इति) विषधरविषतिनाशो-धरणेन्द्रसं च । मङ्गलकत्याणावासमिति प्राप्वत्
अथवा मङ्गलकैन्पश्रेयस्करणप्रगुणा या आज्ञा-अगवच्छासनं तथा आ-समन्तात् वासना वासो
वा भावना यस्य तं, कन्याणकारिमगवदाज्ञाभावितमनसमित्यर्थः । एनांस्त्रीनिष वन्दे-अभि१५ ष्टोमि । 'बदुङ् अभिवादनस्तुत्योः' (सिन्द्र० धा० ) इति वचनात् । इति गाथार्थः ॥ १ ॥

#### श्रीसिद्धिचन्द्रगणिकृता व्याख्या

अथ पश्चाशीत्यधिकशताक्षरमानस्य उपसग्हरस्तोत्रस्यय(मा)मायां गाथामाह—उवसग्तेति । अहं श्रीपार्श्व-पार्श्वनायं वन्दामि-अभिष्टामि 'वदुङ् अभिवादनस्तुत्योः' (सिन्द्व० घा०) इति धातोः रूपम् । कथम्भृतं पार्श्वम् ? 'उपसग्रहरम्' उपमर्गान् -देवादिकृतान् उपद्रवान् हरति २० -निराकरोतीति उपसग्रहरस्तथाभृतः पार्श्वनामा यक्षो यस्य म तथा तं उपस्परहरपार्श्व इति 'बहुत्रीहिः' । प्राकृतन्वादनुस्वारः । 'उपस्ग उपद्रवः'' इति हेमः (अभि० का० २, स्त्रो० ३९) । अथवा उपस्पर्महरमिति पृथ्मेव पार्श्वविशेषणम् । पुनः कथम्भृतम् ? 'पाशम्' पञ्यति कालत्रय-वर्तिवस्तुजातमिति पाशः तं पाशम् 'तन्पुरुषः' । प्राकृतन्वाद् दन्त्यमकारनिर्देशः । यदिवा प्रगता आशा-आकाङ्का यस्य म प्राश्चन्तं प्राशं इति 'बहुत्रीहिः' । निराकाङ्गमित्यर्थः । पुनः कथम्भृत्यम् तम् ' 'कर्मधनमुक्तम्' कर्माणि-ज्ञानावरणीयादीन्येव जीवचन्द्रमसो ज्ञानांश्चमण्डलाच्छादकत्वात् धना इव धनाः कर्मधना इति 'कर्मधारयः', ततः कर्मधनेभ्यः—कर्ममेधेभ्यो मुक्तः कर्मधनमुक्तः तं कर्मधनमुक्तं इति 'तन्पुरुषः' ।

\$ 0

१ 'सूपण! भूतनाथ!' इत्यपि सम्भवति ।

२ एतःपसे छावा वधा—

उपसगंहरं पार्श्व पाशां वस्दे काम्यवनमुरकाम् । विष० मङ्गळ० मङ्गळकक्षाश्चावासं वा ॥

३ 'कस्याणाक्षेयः' इति स-पाठः ।

#### "घनः सान्द्रे दृढे दार्ळे विस्तारे मुद्गरेऽम्बुदे । सङ्घे मुस्ते ( घनं मध्यनृत्तवाद्यप्रकारयोः )" ॥

इति हैमानेकार्थः (का० २, श्लो० २०४)। अथवा आर्पत्वाद् घनशब्दस्य परनिपाते घनानि—दीर्घकालिस्यितिकानि प्रदेशाग्राणि वा यानि कमाणि तेम्यो मुक्तं—पृथम्भृतमिति व्याख्येयम् । पुनः कथम्भृतम् ? 'विपधरविपनिनायं' विपधराः—अनन्त-वामुकि-तक्षक कर्कट-पद्म-महापद्म-५ शङ्खपाल-कुलिक-जय-विजयलक्षणा दश तेपां विपं पार्थिवादिभेदिभिन्नं नितरां नाश्यतीति विषध-रिवपनिर्नाशः तं विपधरविपनिनाशं इति 'तत्पुरुपः'। यदिवा विपं-पानीयं प्रस्तावात् 'मणिक-र्णिका'नदीजलं तत्र गृहं-निवामो यस्य स विपगृहः, स च अर्थात् कमटम्रनिस्तस्य वृपं-धमं पञ्चावितपश्चयारूपं निर्नाशयर्ताति विपगृहवृपनिर्नाशः तं विपगृहवृपनिर्नाशं इति 'बहुवीहिग-र्भिनः 'तत्पुरुपः'। अनेत गृहस्थावस्थायदातः स्तितः। अथवा विपं-मिध्यात्वकपायादिकं १० धारयन्ति ते विपधराः प्राणितस्तेपां विपं-मिध्यात्वादिरूपं निर्नाशयतीति स तथोक्तस्तं विपधर्विपनिर्नाशमिति व्याख्येयम् । पुनः कथम्भृतम् ? 'मङ्गलकल्याणंआवासं' मङ्गलानि च-श्वपासि, कन्याणानि च-सम्पदन्कर्परूपाणि, तेपामुभयेपःमप्यावास इव आवासो मङ्गलकल्याण-आवासनं मङ्गलकल्याणंआवासं, मङ्गलकल्याणानां कीडामन्दिस्तित्यर्थः ॥ १॥

#### श्रीहर्पकीर्तिस्रिकृता व्याख्या

94

अथ दिनीयं सरणं व्याक्यायने—इदं च सरणं वराहमिहिरकृतंश्रीसङ्घोपद्रवनिवारणार्थं श्री सद्भवाहुस्यामिभिः कृतम्, यथा—श्री सद्भवाहुस्यामिभो श्राता वराहमिहिरः । स च दीक्षां गृहीत्वा चन्द्रभक्तासिक् प्रकृत्यहरूपादिकं शास्त्रमधीतवान् । यदा च तस्याचार्यपदं न दत्तं तदा तस्य महान् प्रदेषो जातः, रजोहरणादिलिङं विमुच्य पुनर्शासण एवाभवत् । ततः पूर्वाधीत-चन्द्रप्रकृत्यादिसिद्धान्ताथोन् स्मृत्वा सपाद्रस्थप्रमाणं ज्योतिःशास्त्रं निर्मितवान् । सिद्धान्तादु-२० दृतत्वात् सत्यं च जातम् । वराहमिहिरेण तु द्वादशाब्दानि गच्छे स्थितवता पूर्वादिसिद्धान्त-मधीयानेन सर्वं ज्योतिःशास्त्रमन्यद्पि विद्यामन्त्रयाग्यूणोदि ज्ञातम् । तदिप्रतारितन्नासणे-रवैमुच्यते—यद्यं वराहमिहिरः सकलशास्त्रपारगामी परपुरप्रवेशाकाशगामित्यादिविद्यास्थान-मभृत् । ततोऽनेन गगनमण्डले द्वादश वर्षाणि ज्योतिश्वकेण सह सश्चरता सर्यादिग्रहांणाम् अश्वि-

34

इस्रनेन मन्धिप्रसक्के सन्यपि 'श्रीआदिनार्थ नतनाकिनार्थ' (श्रीसुमितिकह्रोत्रमुनिविरचिते ऋषभस्तवने ), 'श्रीइन्द्रम्तिं वसुभूतिपुत्रं (श्रीदेवानन्दस्रिकृते गौतमाएके ), 'वरधर्मकीर्तिक्रपमो (श्रीधर्मघोषस्रिप्रणीते अष्टापद्करे ), 'शरक्रत्दर्वि॰' (श्रीजिनप्रमस्रिविर्श्वताया अर्थेकरूपस्तायाः प्रशस्तौ ए॰ २३ ) इस्राविचत् अन्नापि सन्धरमावः । अपरक्षायमेव प्रयोगो वर्तते श्रीपूर्णचन्द्राचार्यविर्वितायां उपसर्गहरस्तोत्रस्रधुवृत्तौ । ३०

१ "संहितैकपदे नित्या, नित्या धात्पसर्गयोः। नित्या समासे वाक्ये तु, सा विवक्षामपेक्षते॥ १॥"

२ 'सर्वोपद्रव॰' इति क-पाठः । ३ 'स्त्रेव' इति ख-पाठः । ४ 'हणमश्रिव' इति ख-पाठः ।

न्यादिनक्षत्राणां सञ्चारः सम्यक् निरीक्षितः । ततस्तं चेतिस धृत्वा मर्न्यलोकमवतीर्य लोकोपकारायेदं ज्योतिःशास्त्रं निर्भितमिति । ततः स तेन दम्भेन मिध्यादृष्टीन् विप्रतारयन् तेम्यो दानादिकां पूजां च लभमानः तया चालिकप्रसिद्ध्या प्रमोदं दधानः कालमनेपीत् । अन्ते चाज्ञानतपोऽनुष्ठानेन कालं कृत्वा ध्यन्तरेषृत्पन्नः। तनो विभङ्गावधिज्ञानेन पूर्वभवस्त्रस्यं ज्ञात्वाऽहेत्प्रवचने
प्रदेषमुद्धहन् पूर्ववरिनिर्यातनार्थमाहितसङ्गे उपसर्गान कर्तुमारेभे । ततः श्राद्धरिप तद् व्यन्तरकुतम्रपद्भवं ज्ञात्वा सर्वेरप्यालोच्य तत्स्वस्पर्गानं विज्ञप्तिका श्रीभद्रवाहुस्वामिगुरुभ्यः प्रेषिता ।
तामवधार्य श्रीभद्रवाहुस्वामिभिस्तदुपसर्गनिवारणार्थ महाप्रभावं श्रीउपसर्गहरस्तोत्रं नृतनं कृत्वा
सर्वत्र प्रेषितम् । ततः सर्वोऽपि सङ्घस्तन्यटनप्रभावानिरुपद्रवो जातः । अत इदं सरणं एहलाकिकपारलोकिकमुखाभिलापिभिर्नरः सर्वदा सरणीयम् । यतः—

''स्तोत्रस्याष्टातिरिक्तं रातं यः, कुर्याञापं पश्चगाथान्मकस्य । तस्यावञ्यं मङ्ग् नञ्चन्ति विज्ञा-म्तं निःशेषा चृष्यते सिद्धयथ ॥ १ ॥''-शास्त्रिनी

पूर्व किलास सरणस्य सप्त गाथा अभ्वन् । ततो गाथाद्वयं श्रीभव्याहुम्बामिमिर्माण्डागारे स्थापितम् । साम्प्रतं तु पञ्चेव गाथाः प्रवर्तन्ते । अतोऽस्य पञ्चाशीत्यधिकशताक्षर १८५—
मानस्य स्तोत्रस्येयमादिगाथा—'उवसरगहरं पासं' इति । अहं पार्श्व—श्रीपार्श्वनाधं वन्दं—नम१५ स्करोमि । कथम्भृतं पार्श्वम् ? 'उपसर्गहरपार्ध्व' उपसर्गाणां—देव-मनुष्य-तिर्यक्षकृतोपद्रवाणां हरो—
निवारकः पार्श्वनामा शासनाधिष्ठायकः सेवकयक्षो यस्य स तम् । यहा उपसर्गहरं पार्श्वसमीपं यस्य स तम् । अथवा उपसर्गहरा—उपसर्गतिवारका धरणेन्द्राद्यः पार्श्वे यस्य स तम् ।
प्राकृतत्वाद् विन्दुरलाक्षणिकः । यहा उपसर्गहरमिति पृथकः पदम् । प्राशमिति पृथकः पदम् ।
उपसर्गान् हरतीत्युपसर्गहरः तम् , प्रगता आशा—प्रार्थना वाष्ट्रश यस्य स प्राशम्तम् । पुनः
२० कथम्भृतं पार्श्वम् ? 'कर्मघनमुक्तं' ज्ञानावरणीयाद्यप्टकर्माण्येव घना—मेवाः , ज्ञानाच्छादकत्वात्ः
तेभ्यो मुक्तो—रहितः पृथकः । (उक्तं च)—

"स्थितः शीतांशुवज्जीवः, प्रकृत्या भावशुद्धया । चिन्द्रकावच विज्ञानं, तदावरणमभ्रवत् ॥ १ ॥"

जीवश्रनद्रवत् ज्ञानं चिन्द्रकावत् कर्माणि मेघवत् तदावरणं अतः एव कर्मधनमुक्तम् । अथवा २५ धनानि-निविद्यानि-दीर्घकालिश्यितिकानि च तानि कर्माणि च कर्मधनानि । प्राकृतत्वात् व्यत्ययः । कर्मधनः-धनकर्मभिः मुक्तो-रहितस्तम्, उत्पन्नकेवलज्ञानमित्यर्थः । पुनः कथम्भृतं पास्यम् १ 'विषधरविपनिनीद्यं' विषधराणां-सपीणां विषं निनीद्ययति -निश्चितमपहरतीति विष० तम् । भगवन्नाममैत्रादपि विषधरविपनिनीद्यो भवतीति । अथवा विषं-मिथ्यात्वकषायलक्षणं

१ 'चार्ताव मसिच्या' इति क-पाटः । २ 'श्रीपार्श्व-श्रीपार्श्वनार्थ' इति क-पाटः । ३ 'मञ्जतदेव विष ' ३० इति ख-पाटः ।

§ o

भावविषं धारयन्तीति विषधराः-मिध्यान्वकपायादिदोपदृषितात्मानः प्राणिनः तेषां विषं-मिध्यात्वादि निर्नाशयति-जिनवचनामृतरसप्रयोजनेनापगमयतीति तम् । पुनः कथम्भृतं पार्श्वम् ? 'मङ्गलकल्याणावासं' मङ्गलं-दुरितोपशामकं कल्याणं-नीरोगत्वं सम्पदुत्कर्षरूपं वा, तयोः आवासः-स्थानं गृहं यः स तम् । अत एव मङ्गलकल्याणावासं श्रीपार्श्वं सेवमानाः पुरुषा अपि मङ्गलकल्याणभाजो भवन्तीति युक्तमेव ॥ १ ॥

जि॰ वृ०-इदानीं डितीयगाथा ज्याकियते-

विसहरफुल्लिंगमंतं<sup>3</sup>, कंटे धारेइ जो सया मणुओ। तस्स गहरोगमारी-दुटुजरा जंति उवसामं ॥ २ ॥

[ विषधरस्फुलिङ्गमस्त्रं कण्ठे धारयति यः सदा मैनुजः । तस्य ग्रहरोगमारीदृष्टज्वरा धान्त्युपदामम् ॥ २ ॥ ]

'विसहर' ति 'फुलिक्न' त्तिञ्ञान्यां गभितत्वाद् विषधरम्फुलिक्न इति नाम स चासौ मन्नश्च मनसम्बाणयोगानमञ्ज्ञाद् वा गुप्तभाषणाद् वा विषधरम्फुलिक्नमञ्चलं भगवन्नामगभितमष्टादशा- क्षरान्मकमादो तारत्रेलोवयकमलाई द्वीजेरन्ते च तत्त्रप्रणिपातवीजाभ्यामष्टाविश्चतिवर्णात्मकं मन्न- विशेषं कण्टे यो मनुजः—मनुष्यः । यद्वा मनुः—मञ्चलं गन्छिति 'सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः'' इति वचनात् ज्ञानातीति मनुगो -मान्त्रिकः । मदा—मर्वकालं धारयति—धत्ते कण्टस्यं करोतीति १५ यावत् । कण्टस्यकरणेन चाहनिश्चं तञ्जापविधिवर्यज्यते । तस्य किं भवतीत्याह—तस्य शक्षनमञ्चं जिपतुर्यहाश्च भृत-प्रेत-त्रक्षराक्षमाद्यः सर्योद्यो याःश्चमगोचरविनः रोगाश्च—वात-पित्त-स्रेष्म- सन्निपातजा व्याधिप्रभेदाः मारिश्च सर्वगमृत्युलक्षणमित्रवं दृष्टज्वराः-एकान्तर-द्वितीयान्तर- चर्तायान्तर-चातुर्थिकाद्योऽथवा दृष्टा—दृष्टजनाः कुपितनृपा वा ज्वराश्च शितज्वराद्या वा ताप- ज्वराद्या यान्ति—गच्छिन्ति उपश्चमनं निवृत्ति, उपशाम्यन्तीत्यर्थः। 'उवसमं' ति वक्तव्ये आर्पत्वाद् २० हस्याभावः। यथा—''अवसामं उवर्णाया गुणमहया जिणचरित्तसरिसं पि'' ( आव० नि० गा० ११८, विशेषा० गा० १३०६) ति । एवं च व्याख्यायमानं मा भृद्धिकृतमन्नजिपतुः स्वार्थ- सम्पत्तिमात्रफलभाक्तया कुश्चिम्भरित्वमिति परार्थसम्पत्तिरपि व्याख्यायते। तस्य मन्नजिपतुर्ग्रहाद्या

पहिवायंति कसाया किं पुण सेसे सरागध्ये ? ॥'' उपशममुपनीता गुणमहता जिनचारित्रसहशमपि । प्रतिपातयन्ति कषायाः किं पुनः शेषाम् सरागस्थान् ? ॥

५ 'तं' इति पृथक् पदं या। २ 'उ' इति पृथक् पदं वा। ३ विषधरस्फुलिक्कमं स्वां विष० लिक्कामं स्वां विसहरफुलिक्कमन्तं वा इति सम्भवति । ४ 'मनुगः' इत्यपि सम्भवति । ५ 'यान्ति तु वशामम्' इत्यपि २५ सम्भवति । ६ 'हर इति' इति क-ख-पाटः । ७ 'ब्रान्तर-ज्यन्तर' इति प्रांतमाति ।

८ प्तदुत्तरार्धच्छाये यथा-

**५ 'कृत्यमध्य' इति ग-**पाठः ।

उक्तस्रह्मणः । तुशब्दस्यावधारणार्थत्वात् "तुः स्याद् भेदेःवधारणे" इस्यनेकार्थवचनात् यान्त्येव वशामं वश्च-आयत्तता तस्यां अमनं अमः-अवगमनं वशामस्तं, वशगत्विमित्यर्थः । अन्येष्विप वर्तमाना ग्रहरोगादयः तस्य वशविनो भवन्ति, तत्प्रतीकारसामध्यीदिति भावः । उक्तं हि बृहद्वृत्तौ-"शान्तिकपाष्टिकवःयाकर्पणोचाटनस्तम्भनविवेषणमारणलक्षणकर्मनिर्माणालंके-भर्माणत्वमेतन्मन्नस्य" । अस्याश्च गाथाया यद्यपि विषधरस्पुलिङ्गमन्नस्य भगवन्नमगर्भितत्वेन वस्तुतः स्तुतिह्मपताङ्गितं, तथापि भगवद्वाचकपुष्मच्छव्दाद्यभावान्मा दुविद्ग्धाश्चर्चयिष्यन्ती-त्यन्यथापि व्याचक्ष्महे । विषधरस्पुलिङ्ग एतन्नामकर्मतत्र(मन्न)विशेषे माति-संनिविशते इति विषधरस्पुलिङ्गमस्तम् । मन्नसन्निविष्टिमित्यर्थः । अथवा विषधरस्पुलिङ्गममित-गच्छति (इति )विषधरस्पुलिङ्गमस्तं, विषधरस्पुलिङ्गामत्त्रत्येः । अथवा विषधरस्पुलिङ्गममित-गच्छति (इति )विषधरस्पुलिङ्गामस्तं, विषधरस्पुलिङ्गास्वमन्नगतिमत्यर्थः । 'लुक्' (सिन्द्व०८-९-१०) इति । शाकृतलक्षणेनाकारलोपाद् 'विसहरपुलिगमं ति सिद्धम् इति त्वां यः कण्ठे धारयति । न च भगवतः कण्ठधारणमनुपपन्नमिति वाच्यम् । परमेश्वरस्यापि सन्नाद्विष्वग्वतित्वेन मन्नस्य-त्वात् । तथाच मन्नाधिराजस्तवे श्रीगुणकोग्वरस्यस्यापि सन्नाद्विष्वग्वतित्वेन मन्नस्य-त्वात् । तथाच मन्नाधिराजस्तवे श्रीगुणकोग्वरस्यस्यः—

"न पार्धादपरो मत्रो, न मत्रादपरो विश्वः। तद्द्वयादपरो नात्मा, ध्यायेदित्येकतानताम्॥१॥ आत्मा पार्थात्मकः पार्थां, मत्रात्मा ता तदात्मका। एकं दित्रास्त्रयोऽप्येकं, नित तह्वयमावहेत्॥ २॥"

अथवा कण्ठे धारयतीति विषधरम्फुलिङ्गयन्त्ररूपं न्वां विद्यामणीकृत्य खकण्ठे परिद्धातीति । परस्य च कण्ठे परिधापयतीति यधासङ्ख्यं न्वार्थपरार्थसम्पत्तिपक्षयोर्योज्यम् । पार्श्वयक्ष-पद्मावती-धरणेन्द्रस्तवपक्षेऽपि तुल्येव व्याख्या, प्रेस्तुतमन्नस्य तत्रयेण अधिष्ठितत्वात् । २० इति गाथार्थः ॥ २ ॥

सि० व्या०-विसहरेति । यो (मनुजः-) मनुष्यः यदिवा मनुः-मन्नस्तं गच्छति-जानातीति मनुगो-मान्निकः । विषधरस्फुलिङ्ग इति नाम म चासा मन्त्रश्च विषधरस्फुलिङ्गमन्नस्तं विषधरस्फुलिङ्गमन्नसं इति 'कर्मधारयः' । 'निम्ऊणपासविमहरविसहजिणफुलिङ्ग' इति अगवन्नामगर्भितम्धा-दशाक्षरात्मकं त्रैलोक्यकमलाईद्वीजरन्ते च तन्त्वप्रणिपानवीजाभ्यामष्टाविज्ञत्यक्षरात्मकं वा कण्टे-२५ गले सदा-सर्वकालं धारयति-धन्ते, कण्टस्यं करोति जपतीत्यर्थः, तस्य मनुष्यस्य मान्निकस्य च प्रहाः-भृत-प्रेत-राक्षसाद्यः स्वर्योदयो वाष्ट्यभगोचरविनः रोगाश्च-कास-श्वास-भगन्दर-कुष्टादयः मारिश्च-सर्वगमृत्युलक्षणमित्रवं दृष्टज्वराश्च-एकान्तर-तृतीय-चातुर्थिकादयः अथवा दृष्टा-दुर्जनाः कुपितनृपाद्याः ज्वराश्च-र्शाततायज्वराः उपश्चमं-निवृत्तिं यान्ति, उपशाम्यन्तीत्यर्थः । प्रहाश्च

९ 'तु मेदे' इति ग-पाठः । २ 'कमाणत्व ॰' इति ख-पाठा, 'कृकर्मीव ०' इति ग-पाठः । ३ 'द्वित्रिखयो' ३०इति ख-पाठः । ४ अयं पाठो ग-प्रत्यामेव ।

5 "

रोगाश्च मारिश्च दुष्टज्वराश्च ग्रहरोगमारिदुष्टज्वराः इति 'इतरेतरद्वन्द्वः' । 'उवसमं' ति वक्तव्ये आर्यत्वात् इस्तामावः ॥ २ ॥

ह० व्या०-मञ्जाभितस्यास्य श्रीपार्श्वनाथस्तवस्य महिमानमाह-'विसहर' ति । यो मनुजो-मनुष्यः अथवा मनुः-मन्त्रस्तं गच्छति-जानातीति मनुगो-मान्त्रिकः प्रस्तावात् श्रीपार्श्वनाथस्य । एवं विषधरस्फुलिङ्गमन्नं सदा-सर्वदा कण्ठे धारयति-कण्ठाधीनं करोति-अहर्निशं पठति ५ तस्य मनुजस्य ग्रहरोगमारिदृष्टज्वराः उपशमं यान्ति । विषधराः-सर्पाः स्फुलिङ्गा-अग्निकणाः तेषां उपलक्षणत्वादन्येपामपि क्षुद्रोपद्रवाणां मन्त्रः प्रतिहन्ता-निवारकस्तम्, अथवा 'विसहर' चि 'फुलिङ्ग' ति शब्दानां मत्रगर्भितत्वाद् विसहरफुलिङ्ग इति मत्रः, मनसन्त्राणान्मत्रः, भन्नणाद्-गुप्तभाषेणत्वाद् वा मन्त्रः तम् । भगवन्नामगर्भितोऽष्टादशाक्षरात्मको मन्त्रो यथा-"निमऊण पास-विसहरव(वि)सहजिणफुलिङ्क" इति । स चादौ तारत्रेलोक्यकमलार्इद्वीजैः तत्त्वप्रणिपात्वी- १० जाभ्यां चाष्टाविद्यत्यक्षरात्मकः । यथा-''ॐ हीँ श्रीँ अही निमऊण पासविसहरवसहजिणफुलिङ्ग ॐ हीँ श्रीँ अर्ह नमः" इति । अयं च मन्त्रः श्रीधरणेन्द्र-पद्मावतीभ्यां श्रीपार्श्वयक्षेण चाधि-ष्ठितः, एतं मन्त्रं अथवा विसहरफुलिङ्ग इति नामास्ट्यस्येति विसहरफुलिङ्गमान् तं विसहरफु-लिङ्गमन्तं श्रीपार्श्वं कण्ठे धारयति-जपति तस्य ग्रहाः-स्यीदयो गोचरे अशुभाः भृत-प्रेत-पि-शाचादीनां आवेशा वा रोगा-वात-पित्त-श्रेष्म-सन्निपातजा व्याधयः मारिः-मरकोपद्रवः १५ दुष्टा-दुर्जनाः शत्रवश्च ज्वरः-तापः अथवा दुष्टज्वरा-ऐकाहिक-ब्चाहिक-च्याहिक-शीतज्वरादि-लक्षणाः एते सर्वेष्युपश्चमन्ति उपशाम्यन्ति-निवृत्तिं यान्ति, तं न पीडयन्तीत्यर्थः। उत्रसँ।मं इत्यत्रार्पत्वात् इत्वाभावः ॥ २ ॥

जि॰ वृ॰-अधुना तृतीया गाथा व्याख्यायते-

चिट्ठउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहुफलो होइ।
नरतिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्खदोर्गच्चं॥३॥
[तिष्ठतु दूरे मन्त्रः तव प्रणामोऽपि बहुफलो भवति।
नरतिर्यक्ष्विप जीवाः प्राप्तवन्ति न दुःखदौर्गत्यम्॥]

योऽयं मन्नः प्राग्व्यावणितसृष्टिः स तावद् दूरेऽपि तिष्ठत् पुरश्वरणोत्तरचरणहोमतपोजपा-दिप्रक्रियासाध्यत्वेन कष्टावहत्वाद् दृरापास्त एवास्तां यावता तव-मवतः कर्मतापन्नस्य प्रणा-२५ मोऽपि प्रश्चदस्य प्रकर्षार्थद्योतकत्वात् विशुद्धश्रद्धापूर्वं कृतो नमस्कारोऽपि-प्रणिपातमात्रमपि 'बहु-फलो' बहुनि सौभाग्या-ऽरोग्य-धन-धान्य-कलत्र-द्विपद-चतुष्पद-राज्य-खगीदीनि फलानि-कार्याणि

१ 'धणाद्' इति ख-पाठः । २ 'अर्ह' इत्येकमक्षरं ज्ञेयम् । ३ 'शब्याधिरोगा' इति ख-पाठः । ४ 'सामंत्य(?)-श्रार्थत्वात्' इति ख-पाठः । ५ 'दोहरगं' इत्यपि पाठः दार्भाग्येत्यर्थकः । ६ 'प्रकर्षक्षोत्तक॰' इति ग-पाठः । स. स. ३

यस कारणभूतस्य स तथा भवति—सम्पद्यते । प्रणाम इत्येकवचनं च ज्ञापयित पदेकोऽपि नमस्कारो बहुफलो भवति, किं पुनले बहुद्यः प्रयुक्ता इति' । येन च जन्तुना भगवन्तं प्रति नमस्कारमात्रमपि विशुद्धश्रद्धया विहितं सोऽवःयं सम्यग्दिष्टः, स च देवेष्वेव उत्पद्यते, ''सँम्मिदृष्टी
जीवो विमाणवज्जं न बन्धए आउं'' इति वचनात् । यदि च कदाचित् पूर्ववद्धायुष्कतादिना
५ हेतुना भवपारम्पर्येण वा नरेषु निर्यक्ष वाऽसायुत्यत्तिमासादयित तदापि भगवन्त्रमस्कारप्रभावादेव न दुःखभाजनं भूयो भजते (भवित ?) इत्येतदेवाह - नरेत्यादि । नगिन्धिश्चश्चेति 'इन्द्रः' तेषु
नरिर्यक्ष्वप्यत्पन्ना जीवाः- प्राणितो न दुःखदौगेत्वं प्राप्नुवन्ति । अपिः विस्पये । विस्पये किल
नरेषु निर्यक्ष च दुःखदौगित्याभावो दुर्घट इति हेतोः । तत्र दुःग्रं शारीरं मानसं च । दुगेतस्य भावो
दौगत्यं—दारित्रं, ततः समाहारद्वन्दे दुःखदौगित्यम् । अयमभित्रायः—यदि किल कथित्रवन्तरेपृत्य१० द्यन्ते ते नमस्कारकर्तारः, तदापि रोगादिरहितत्येन सद्यः सम्।द्यमानसमीहितार्थतया च न शारीरगानसदुःखभाजो भवेषुः, ऋदिसमुद्धतया च न जातु दारित्र्यणोपद्वपन्ते । तिर्वेक्ष चोत्पद्यमानाः
कमनीयकनक-रव-चिन्तामणि-कल्पद्धम-पद्धतुरङ्गम-जयकुद्धगदिभावमानाद्य नांस्ताच पृजापकारान् प्राप्नुवन्तिति । पाठान्तरं वा 'दुक्खदोहर्गा' इति । दुःग्वं च दोभाग्यं चेति 'समाहारद्वन्द्वः' ॥

पार्श्वेयक्षादिस्तवपक्षे चैवं नेयम् — तिष्टतु दुरे मन्तः, तव - पार्श्वयक्षस्य पद्धाः बन्या धरणेन्द्रस्य १५ च प्रणामोजपि वहुफलो भवति। 'णम प्रह्वत्वे (शब्दं च)' (पा० धा० ९८१)। प्रणमनं प्रणामः — प्रह्वत्वं प्रद्याभावः, प्रमादाभिमुख्यमिति यावत्। अत्र तवेति कर्ति पर्धा। सगवत्पत्ते च कर्मणि। तथा तव प्रह्योभावमात्रादेव नरागित्यश्च इव नर्तियञ्चो- नृपश्चः पाशुरपादाः पशुशाया बालगो- पालकुपीवलाद्यस्तेष्वपि मध्ये जीवाः प्राप्तुत्रत्ति न दृःखद्यगत्यम्। ते हि प्राया दृःखिता एवो- पलभ्यन्ते। केवलं न्वत्प्रसादात् तेऽपि सत्तभुखिता एव म्युः। इति गाथार्थः।। ३।।

सि० व्या०—चिद्वउ ति । याऽवं मत्रः प्राग व्याविणतः स द्रे तिष्ठतु-द्रे आस्तामित्यर्थः । तव-भवतः प्रणामोऽपि-विशुद्धश्रद्वाकृतो नमस्काराऽपि बदुफलो सवित-सञ्जायते ।
बहुति सौभाग्या-ऽऽराग्यादीति फलाति यस्य स बहुफलः इति 'बहुर्वाहिः' । यतस्तव प्रणामात्
जीवाः-प्राणितः दुःखदार्गल्यं न प्राप्तुवन्ति न लभन्त इत्यर्थः । तत्र दुःखं मानसं शारीरं वा,

१ डकंच सिद्धसन्ते –

₹ 4

₹ 0

"इको वि नसुकारो जिलवस्त्रमहस्स वज्जमाणस्य । संकारमाराशो नारेह नरं व नारि या ॥ [एकोऽपि नमस्कारो जिनवस्त्रप्रभाय वर्धमानाय । संमारमारास्त्र नारयति नरं या नारीं वा ॥]

२ 'जड्बि न सम्मत्तज्ञटो अहत्र ण बद्धाटओ पुब्चि' इति उत्तरार्धम् , सम्पूर्णा च्छाया नु यथा— सम्यग्दष्टिजीवो विमानवर्णे न बझार्ति आयुः । यद्यपि न त्यक्तसम्यक्त्वोऽथवा न बद्धायुष्कः पूर्वम् ॥

३ 'इन्द्रे' इनि क-पाठः । ४ 'वन्ति' इनि क-पाठः ।

दुर्गतस्य भावो दाँगीत्यं दारियं, दुःखं च दाँगीत्यं चेति 'इन्हः'। केषु मन्खिप १ 'नरितर्यक्षिप' नराश्च तिर्यश्चश्च नरितर्यश्चः इति 'इन्हः' तेष्विप, नरित्यग्छश्चणभवान्तेष्विपीत्यथः। एतावता यथाकथिश्चत् जीवानां (समुद्भवेऽपि तत्र तव प्रणित)करणात् तत्रापि मानसश्चरीरदुःख-भाजो न भवेयुः। न जातुन्तित् दारियोपहताश्च। यदि च जीवाः निर्यश्च कदान्विदुन्पद्यन्ते तदा तव प्रणितप्रसादात् कमनीयकनक-रत्न-चिन्तामणि-कल्पद्धम-पद्दत्रग-जयकुद्धरादिभावमापन्नास्त- ५ त्रापि न दुःखदार्गत्यं प्राप्तुवन्तिति फिलिनार्थः। क्रिनित् 'दुक्खदोहग्गं' इति पाठः, तत्र दुःखं च दाँभीग्यं चेति 'इन्द्वः' एवावगन्तव्यः॥ ३॥

ह० द्या०—अथ स्तृतिमञ्जादि विनंव श्रीपार्श्वनाथप्रणाममात्रेणेव सर्व फलं स्यादित्याह—चिद्र इ दे हित । मन्त्रस्तव स्तृतिरूपः प्रागुक्तोः प्राद्याक्षरात्मकः स तु द्रे तिष्ठतु-आस्तां, तस्य किं कंथनीयमिति, किन्तु तव-भवतः प्रणामोऽपि त्वियि विषये छतः प्रणामो-नयस्कारोऽपि १० बहुफलो भवति । वहति-प्रमुराणि गामाग्या-ऽऽरोग्य-धन-धान्य-कलत्र-पुत्र-दिपद-चतुष्यद-राज्य-ध्यगोदीनि फलानि यसात् सः । अत्यच-त्वत्यणामात् जीवाः-प्राणिनो नरितर्यक्ष दुःख-दार्भाग्यं न प्राप्त्रवन्ति । 'दुक्रवदोग्यं' इति पाठं दुःखदागित्यं न प्राप्त्रवन्ति । त्वन्नमस्कारकर्तारः सम्यग्द्ययं जीवाः प्रायो वेमानिकदेवेषृत्यद्यन्ते, कदाचित्र पूर्ववद्वायुपो भवपरम्परया वा नरेषु विर्यक्ष उत्पद्यन्ते तथापि तत्र तेषां दुःखं वार्षरं मानगं च दुर्गतस्य भावो द्रेगत्यं-दारिष्टं न १५ भवतिः नरेषु रोगादिरहितत्वेन सम्पद्यमानसमीहितार्थतया च द्रारीस्य मानसं च दुःखं न प्राप्तु-वन्ति, तथा ऋदिसमुद्धतया च द्रारिष्ट्यभाजोऽपि त भवन्ति । तिर्यक्ष तु कमनीयकनक-रत्न-चिन्तामणि-कल्पद्धम-पद्धतुरङ्गम-जयकुक्षगदिषुत्यद्यन्ते पृजां च प्राप्तुवन्ति । अथवा नरा एव तिर्यक्षो नरितर्यञ्चः-चपश्चो नपु पश्चतृत्या बालगोपालकुपीयल।दैयस्त्व्विप दुःखदोर्भाग्यं न प्राप्तुवन्ति । त्रत्यसादात् तेऽपि सदा सुखिन एव स्युरिति ॥ ३ ॥

जि॰ वृ०-साम्प्रतं चतुर्थगाथार्थः म्पर्शिक्रयते-

तुह सम्मत्ते पँत्ते, 'चिंतामणिकप्पपायवटभहिए।
पावंति अविग्धेणं, जीवा अयरामरं ठाणं॥ ४॥
[तव सम्यवत्वे प्राप्ते चिन्तामणिकल्पपादपाभ्यधिके।
प्राप्तवन्त्वविद्येन जीवा अजरामरं स्थानम्॥]

पूर्वगाथायां भगवत्प्रणामात् सम्यवत्वं तत्फलं चोक्तम् । अनया तु गाथया प्रकर्षकोटि-प्राप्तं तस्यव पर्यन्तफलग्रुच्यते । तव सम्बन्धिनि नेतरीयसम्बन्धिनि सम्यवत्वे विशिष्टप्रमाणात्मके देवतत्त्व-गुरुतत्त्व-धर्मतत्त्वनिश्चयरूपे वा प्राप्ते-लब्धे सति । किंविशिष्टे श चिन्तामणिः-चिन्तिता-

१ धनुश्चिह्नान्तर्गतोऽयं पाटोऽनुमानिकः, मूळप्रती अक्षराणामस्पष्टत्वात् ।

र 'कमनीय' इति खापाठः। इ 'दयस्तत्रापि' इति खपाठः। ४ 'कदे' इत्यपि पाठः। ५ 'ऽचिता-३० मणि॰' इत्यपि सम्भवति।

\* 4

र्थप्रदायी देवताधिष्टितो रज्ञविशेषः, कल्पपादपः-कल्पवृक्ष उत्कृष्टकालभावी अन्तःकरणक्षुण्ण-फलप्रदो वृक्षभेदः, ततो इन्द्रे ताम्यामप्यभ्यधिकः-अतिश्रयेनाधिकस्तिसिकिति विग्रदः । तौ हि प्रसन्धावप्यैहिकमेव फलं दातुमीश्वरौ, त्वत्प्रणामस्तु चिन्तातीतमोक्षलक्षणपारलौकिकफल-प्रदानसमर्थ इति युक्तमेव ततोऽभ्यधिकत्वमस्येति । तिस्तिन् प्राप्ते सति किमित्याह—प्राप्तवन्ति- ५ लेभन्ते । विद्यानामभावोऽविद्य इत्यव्ययीभावस्तेन अविश्वेन, निष्प्रत्यूहमित्यर्थः । जीवाः- प्राणिनोऽजरामरं स्थानं-पदं, न विद्यते जरा यत्र तद्वजरं न म्रियते यस्मिकित्यमरं, बाहुलकादल, अजरं च तदमरं चेति विशेषणकर्मधारयेऽजरामरं, ग्रक्तिपदमित्यर्थः ॥

#### पार्श्वयक्षादिस्तवपक्षे पुनरित्थं घटनाँ-

सम्मतस्य बहुमतस्य भावः साम्मत्यं, वाल्लभ्यंमित्यर्थः तसिन् । तव पार्श्वेयक्षस्य पद्मा
गः वत्या घरणेन्द्रस्य च सम्बन्धिनि प्राप्ते चिन्तामणिकल्पपादपाभ्यधिके ततोऽप्यतिशयितफलदापित्वात् । अथवा पीयत् इति पायः पानकं वल्मो मोजनं चिन्तामणिकल्पौ मनिश्चिन्तितरसपूरणप्नॅबणत्वाचिन्तारस्नतुल्पौ यौ पायवल्मौ ताभ्यां हितः अनुकूलः, तत्सम्पादकत्वात् तसिन् ।

यदिवा अकारलोपात् अचिन्ता निश्चिन्ता मनःप्रयासवर्जिता इति जीवानां विशेषणम् । मणिभिः कर्केतनाद्यैः कल्पः कल्पनं रचना येपां तानि मणिकल्पानि, रस्विटितानीत्यर्थः । तथाविधानि

भ यानि 'पाय' ति पात्राणि स्थाल्पादिभाजनानि तेषु वल्मो मोजनं तेन कृत्वा तसे वा हिते, तव

साम्मत्ये त्वत्प्रसादसुभगानामश्चर्यशालितया रसमयपात्रेषु भोजनोपंपत्तः । प्राप्नुवन्त्यविग्नेन जीवाः

स्थानं पदं प्राज्यसाम्राज्यादिकम् । अथ कथं स्थानशब्देन राज्यादिकं लभ्यते १ असाधारणविशेषणसामर्थ्यादिति ब्रमः । तच विशेषणं 'अयरामर' ति । अयः अनुकूलदेवं तेन रामा रमणीया रा दितिर्यत्र तदयरामरम् । उत्कृष्टभाग्यवशाद्धि राज्यादिक एव पदे दीतिरतितरासुत्पद्यते

१० पुरुषाणाम् , यस्तव सम्मतो भवत् सोऽनुकूलदेवान्वितं राज्यादिपदमवान्नोतीत्याकृतम् । इति
गाथार्थः ॥ ४ ॥

सि० व्या०—तुइ सम्मत्ते इति । जीवाः-भव्यप्राणिनः अजरामरं स्थानं-मोश्चपदं अविधेन -विधामावेन प्राप्तवन्ति-लभन्त इत्यर्थः । न विद्यते जरा-विस्तास यत्र तत् अजरं, न म्रियन्ते असिन् इत्यमरं, बाहुलकात्, अजरं च तत् अमरं चेति 'विशेषणकर्मधारयः' । कसिन् सित १ तव

९ 'रूमन्ति' इति ग-पाठः । २ 'मुक्तिमित्रयेः' इति क-ग-पाठः ।

इ छाया चैवम्— तव साम्मरये प्राप्ते चिन्तामणिकरूपपाइपास्यधिके चिन्तामणिकरूपपायवरुभहिते अचिन्ता सणिकरूपपाश्चन वरुभहिते हा। प्राप्तुवन्त्यविक्रेन जीवा अय-राम-रं स्थानम् ॥

३० ४ 'भ्यकमि०' इति ख-पाठः । ५ 'प्रवृत्वा०' इति श-पाठः । ६ 'पपत्तिः' इति स-पाठः । ७ 'भवति' इति स-पाठः ।

सम्बन्धिन सम्यक्त्वे विशिष्टप्रणामात्मके देवतत्त्वगुरुतत्त्वधर्मतत्त्वनिश्चयरूपे वा सम्यक्त्वे लब्धे सति-प्राप्ते सति । आहुश्च-

"या देवे देवताबुद्धि-गुरी च गुरुतामितः। धर्मे च धर्मधीः शुद्धा, सम्यक्त्वमिदसुन्यते॥ १॥"

इति योगशास्त्रे (प्र०२, स्त्रो०२) श्रीहेमचन्द्रस्रिचरणाः। कथम्भूते सम्यक्तवे १ 'चिन्ता- ५ मणिकल्पपादपा[भ्याम]भ्यधिके (चिन्तामणिश्र कल्पपादपश्च) चिन्तामणिकल्पपादपे 'इतरेत-रद्बन्दः' चिन्तामणिकल्पपादपाभ्यां अभ्यधिकं अत्युत्कृष्टं चिन्तामणिकल्पपादपाभ्यधिकं तिसन् चिन्तामणिकल्पपादपाभ्यधिकं इति 'तत्पुरुषः'। तो हि प्रसन्नावप्यैहिकं फलं दातुमीशो, त्वत्प्र-णामस्तु चिन्तातीतमोक्षलक्षणपारलोकिकफलप्रदानसमर्थ इति युक्तमेव तयोरप्यधिकत्विमिति मावः॥ ४॥

ह० च्या०—भगवत्त्रणामात् सम्यक्त्वं भवति । अतः सम्यक्त्वस्य फलमाह—तुह् सम्मचे पैचे इति । हे श्रीपार्श्वजिन ! तव सम्यक्त्वे विशिष्टप्रणामात्मके अथवा भवत्प्रणीत-सम्यक्त्वे तत्त्वश्रद्धानरूपे ते—तव मते वा प्राप्ते—लब्धे सति जीवाः—प्राणिनः अविभेन —निर्विष्ठं अजरामरं स्थानं, नास्ति जरा यत्र तद्जरं, न प्रियन्ते यस्मिन् तदमरं अजरं च तदमरं च अजरामरं—जरामरणरिहतं स्थानं मोक्षं प्राप्तवन्ति—लभनते । कथम्भूते तव सम्यक्त्वे १ १५ चिन्तामणिकल्पपादपार्भ्यं घिके चिन्तामणिः—मनिश्चन्तितार्थदायकं रत्नं, कल्पपादपः—कल्पवृक्षो वाञ्चितार्थपुरकस्ताभ्यामप्यधिकं—अधिकफलप्रदम् । चिन्तामणिकल्पपादपा तु प्रसन्नौ सन्तौ ऐहिकं फलं दातुं समर्थों, त्वत्प्रणामस्तु चिन्तातीतमोक्षलक्षणपारलै।किकफलप्रदानसमर्थ इति युक्तमेव ताभ्यामधिकत्वम् ॥ ४ ॥

जि० वृ०-सम्प्रति निगमयन् प्रणिधानप्रधानां पश्चमगाथामाह-

इंअ संथुओ महायस!, भत्तिब्भरनिब्भरेण हिँयएण। ता देव! देसु बोहिं, भवे भवे पासजिणचंद!॥ ५॥

[ इति संस्तुतो महायदाः! भक्तिभरनिर्भरेण हृद्येन । तस्माद् देव! देहि बोधिं, भवे भवे पार्श्व! जिनचन्द्र!॥ ५॥

इति-पूर्वोक्तप्रकारेण संस्तुतः-सम्यग् वर्णितस्त्वं, सामध्यीन्मयेति गम्यम् । हे 'महायशः !' २५ महत्-त्रेलोक्यव्यापि यशः-कीर्तिर्यस्य तस्यामञ्रणम् । अथवा अमा-रोगास्तान् हन्तीत्यमहा, आगः-पापं स्वति-अन्तं नयतीत्यागसः, ततो विशेषणकर्मधारये अमहागसः तस्यामञ्रणम् । केन करणभूतेन संस्तुत इत्याह-मक्तेः-आन्तरप्रीतेर्भरः-प्राग्मारस्तेन निर्भरं-सम्पूर्णं तेन तथा-

१ 'पसे' इत्यक्षिकः ख-पाठः । २ 'भ्यामप्यिके' इति क-पाठः । ६ 'ह्य' इति श-पाठः । ४ 'हिअवेण' इति कचित् । ५ 'दिज' इत्यपि पाठः, तत्र 'द्यात्' इति च्छाया । ६ 'अमहागसः!' इत्यपि सन्भवति । ३०

भूतेन हृदयेन-अन्तः करणेन । ता इति तसादर्थं । संस्तुत्य हि प्रभुः प्रार्थ्यते । ततश्च यसात् त्वं संस्तुतस्तसात् हे 'देव !' दीव्यते -स्तूयते त्रिजगजनिरिति देव: -आराध्यस्तस्यामञ्चणम् । 'देसु' चि देहि-प्रयच्छ । अर्थात् मद्यं स्तोत्रे, बोधि-रत्नत्रयप्राप्ति प्रत्य जिनधर्मावाप्ति वा भवे भवे-जन्मनि जन्मनि, यावन्मोश्चं नाप्तोमीति भावः । हे पार्श्व !-श्रीपार्श्वनाथ ! 'जिनचन्द्र !' रागादिजेत्तत्वात् ' जिनाः -सामान्यकेवितः तेषु मध्ये चन्द्र इव चन्द्रः, चतुर्श्विद्यदिद्ययसम्पत्समन्वितेनाह्नादक-त्वाज्ञिनचन्द्रस्तस्यामञ्चणम् ।।

अधिष्ठायकस्तवपक्षे पुनरेवं क्रमेणार्थयोजना—हे पार्श्वेयक्ष ! इति संस्तुतः त्वं महा-यशाः-प्रस्तावाद् भगवान् पार्श्वनाथः तत्र विषये योऽसो भक्तिभरस्तिक्षभरेण हृदयेन मनसा उपलक्षितिविशेषणे तृतीया । तसाद् द्व !-व्यन्तरज्ञातीय ! दन्स्व-वितर वोधि महां भवे भवे । न १० चासाद् बोधिप्रार्थनमनोचितीमश्रुते ''सम्मिद्दिश देवा'' (वित्तिस्त्रेत्रं गा०४७) इति पूर्वाचार्थरिप भणनात् । न चायं न सम्यग्दिशः परमाहतत्वात् , तथा विशेषणमुक्तमाचार्यण 'जिणचन्द' ति । जिन एव श्रीमदहेन्नेव चन्दर्ताति चन्द्रः-आह्नादको यसासी जिनचन्द्रः तस्य सम्बोधनम् ॥

अथ पद्मावतीपक्षे-

(इय संधुओ महाऽयसभत्तिव्भर्गनव्भरे ण हियए ण । ता देवदेऽसुवोहिं भवे भवे पास जिण चंद ।। इति संस्तुता उ मम अयशोभक्तिभर्गनर्भरे ! न हिनदे ! न । तसात देवते ! असुवोधिं भवे भवे प्रास्य जय चन्द ।। )

इति संस्तुता त्वम् । उः इति निपातः सम्बोधने । सन्धा कृते संस्तुतो इति । 'मह' ति मम-स्तोतः । अयँशोमक्तिभरनिभरेण अयशः-अपकीर्तिः, आयं-धनादिलामं स्वन्ति-समापय- १० न्तीति आयसाः-श्रत्रवः तस्य तेपां वा भक्तिः-भजनं तत्र विपये यो भरः-अत्याग्रहः तेन निर्भरा-पूर्णा तस्या आमत्रणम् अयशोमक्तिभरनिर्भरे! आयसभक्तिभरनिर्भरे! वा । 'ण हियए ण' क्ति "द्वो नत्रो प्रकृतार्थ गमयतः" इति न्यायात्र न हितदे!, अपि तु हितदे! । हितम्-अनुकूलं वस्तु भक्तेभ्यो ददातीति हितदा तस्या आमत्रणम् । ता-तस्यात् देवदे इति देवते! पद्मावित! देवि! 'व्यत्ययथ' (सिद्ध० ८-४-४४७) इति प्राकृतवचनात् शारसेनीं विनाऽपि तकारस्य २५ दः । शोभना बोधिः सुवोधिः न सुवोधिरसुवोधिः कृतीर्थ्यभिष्रेता सातिचारा वा बोधिरित्यर्थः ताम् । 'एदोतः पदान्तेऽस्य नुग्' (सिद्ध० १-२-२७ ) इति अलोपः । 'भवे भवे पास' चि प्रास्य-प्रकर्षण क्षिप-निराक्क । तथा 'जिण' चि । जयं 'चि-जि-शु-हु-स्तु-सू-पू-पूगां णो हस्तथ्यं (सिद्ध० ८-४-२४१) इति णोऽन्तः । सर्वोत्कर्षण वर्तम्वेत्वर्थः । किञ्चान्यत्—चन्द-र्दाप्यस्य, समाहात्म्येन चिरं भ्राजस्वेति भावः ॥

१० १ 'मयच्छनु' इति ग-पाठः । २ 'त्वं संस्तुतः' इति क-पाठः । १ 'आयसभक्ति०' इति सम्भवति । ४ 'अयब्सिक्तिवसरिवसरेण' इति ख-पाठः । ५ 'यमत्ययश्चेति' इति ग-पाठः । ६ 'किश्च सथा चंद् कि चन्त्समहिन्ना गोभस्न' इति क-पाठः ।

अथ घरणेन्द्रपंक्षे—

( इय संथुओ महायसभत्तिब्भरनिब्भरेण! हियएण!। ता देव! देसु बोहिं भवे भवे पासजिनचंद!॥ इति संस्तुतो महायशोभक्तिभरनिभरेनः! हृदयगेन!। तसात देव! देहि बोधिं भवे भवे पाशजिनचन्द्र!॥)

इति-पूर्वोक्तरीत्या संस्तुतः, मयेति गम्यते। तथा महायशाः श्रीपार्श्वनाथस्तस्य भक्तिः-सेवेनं तस्याः भरः-अतिशयस्त निभरं-भररहितम्, अन्यीभृतमिति यावत् । एनः-पापं यस्य तस्या-मन्नणं हे महायशोभिक्तभरनिभरंनः!। हे हृदयगेन! हृदयेन-उरसा गन्छिति (इति) हृदयगा-उरमास्तेपामिनः स्वामी नागराजो-धरणेन्द्रः तस्यामत्रणं हे हृदयगेन! 'किसलय-कालायस-हृदये यः' (सिद्ध० ८-१-२६९) इत्यनेन सस्वरयलोपे 'क-ग-च-ज-त-द-प-यवां प्रायो छुग्' १० (सिद्ध० ८-१-१७७) इति दगयोलीपे च 'हिअय' नि रूपम्। तत इनशब्देन सन्धा हिअयेण नि सिद्धम्। ता इति तसाद् देव!-भवनपतीन्द्र! दन्स्य बोधि मद्यं भवे भवे, पाशं-कर्मबन्धं जयतीत्यिच पूर्ववत् णे च, पायजिणा-पाशजेतारः सुविहितसाधवस्तान् प्रति चन्द्र इवोपसर्गता-पिनर्वापणेनाह्नादक्तवात् तस्यामन्नणं हे पायजिणचन्द!। यदिवा पाशेन जयति शत्रून्-वशं नयति इति प्राकृते पासजिणा-पद्मावती तां चन्दित-आह्नाद्यित भर्वत्वात् च देवी तस्य १५ सम्बोधनम्। 'दीर्घ-हस्यां मिथो वृन्तां' (सिद्ध० ८-१-४) इति हस्ये पासजिण इति सिद्धम्। इति गाथार्थः ॥ ५॥

उपमर्गहरस्तेत्रे, व्याख्या किश्चित्मयाऽरचि ।
याऽत्र चानांचिर्ता बाच्ये, सा शोध्या कृपया बुधैः ॥ १ ॥
धृतिः मेषा विशेषोक्ति—रोचिष्णुः चारुचेतनैः ।
'अर्थकल्पलतांनाम, चिररात्राय वाऽच्यताम् ॥ २ ॥
संविद्धित्रमभूषतेः श्रॅरऋतुद्विर्धमाङ्किर्मिते
पाषस्यासितपश्चमाजि शशिना युक्ते नवम्यां तिथा ।
शिष्यः श्रीजिनसिंहस्रिमुगुरोर्धितं व्यधात्तामिमां
श्रीसाकतपुरे जिनमभ इति ख्यातो सुनीनां प्रभुः ॥ २ ॥
धृति श्रीसप्तस्यणं समाप्तं ॥ शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ ग्रन्थाग्रं २७१ ॥
प्रत्यक्षरं निरूप्यास्यां, ग्रन्थमानं विनिश्चितम् ।
अनुष्ठभां च द्विश्चले-कसप्तति(२७१)समन्विता ॥ १ ॥

१ 'पक्ष इति संस्तुत्स्व महा०' इति ख-पाठः । २ 'सेवा' इति ख-पाठः । ६ 'चर्च्यताम्' इति ख-पाठः, 'खळाचम् (१)' इति ग-पाठः । ४ १३६५मिते इत्यर्थः । ५ 'समाप्ता चेयं उपसर्गहरस्वविवृत्तिः । इति ३० रिचं श्रीमज्ञिनप्रभस्रेरिति वृत्तिः ग्रन्थाम्०' इति ख-पाठः । ६ न चायं पाठोऽसमीचीनः, खरतरगच्छीयानां सप्तस्मरणेषु उपसर्गहरस्वोत्रस्य भन्तिगवात् । ७ 'एकसप्ततिसंवुक्तं शतह्रयमनुष्टुभाम्' इति ख-पाठः ।

10

सि० व्या०—सम्प्रति निगमयन् प्रणिधानप्रधानां पश्चमगाथामाह—इय ति । है 'महायशः !' महत् यशो यस्य स महायशास्तस्य सम्बोधनम् । इति—पूर्वोक्तप्रकारेण मया त्वं
संस्तुतः—सम्यग् वर्णितः । त्वमिति सामर्थ्यान्मयेति गम्यम् । केन करणभूतेन संस्तुत इत्याह—
हृदयेन—मानसेन । कथम्भूतेन हृदयेन १ 'भक्तिमरिनभरेण' भक्तिः—आन्तरप्रीतिस्तस्या भरः—
५ प्राग्भारस्तेन निर्भरेण—सम्पूर्णेन । ता इति तस्मादर्थे । यसाच संस्तुतस्त्रसात् हे 'देव!'
दीव्यते—स्तूयते जगजनिरिति देवस्तस्यामचणं हे देव! 'तत्पुरुषः' । हे पार्श्व! 'जिनचन्द्र!'
रागादिजेत्तत्वाजिनाः—सामान्यकेवितनस्तेषु चन्द्र इव चन्द्रस्तस्य सम्बोधनं हे जिनचन्द्र!'
रागादिजेत्तत्वाजिनाः—सामान्यकेवितनस्तेषु चन्द्र इव चन्द्रस्तस्य सम्बोधनं हे जिनचन्द्र!' तत्पुरूषः' । त्वं अर्थान्मद्धं वोधि—रत्नत्रयप्राप्तिं प्रत्य जिनधर्मावाप्तिं वा देहि—प्रवितरेत्यर्थः । कस्मिन् १
भवे भवे—जन्मनि जन्मनि, यावन्मोक्षं न प्रामोमीति भावः । इदं स्तोत्रं घरणेन्द्र-पद्माचती१० पार्श्वयक्षरिधिष्ठितमिति पक्षे तेषां व्याख्यानं तु बृहद्वृत्तितो द्रष्टव्यम् ॥ ५ ॥

इति पात(द)शाहश्री अकव्यरजल्लालदीन(जलालुदीन)-श्रीसूर्यसहस्रनामाध्यापक-श्रीशतुष्ठय-तीर्थकरमोचनसर्वत्रगोवधनिवर्तनाद्यनेकसुकृतविनिर्मापक-महोपाध्याय-श्रीभानुचन्द्र-गणिशिष्ययुगपदपोत्तरशतावधानचमन्कृतपादशहश्री अकव्यरजल्ला(ला)लदी-(लुदी)नपादशाहश्रीनूर(क)दीनजिह्नांगीरप्रदत्तपुरुफहम(खुष्फहम्)नादिर-जमां(क्जमान्) दितीयाभिधान-महोपाध्यायश्री सिद्धिचन्द्रगणिवि-रचितायां सप्तस्रणटीकायां उपसर्गहरस्तोत्रटीका समाप्ता ॥

ह० व्या०—अथ कविः स्वविज्ञप्तिमाह इह संथुओ इति । हे महायशः ! महत् नैलोक्यव्यापकं यशः -कीर्तिर्यस्य स महायशाः तस्यामञ्चणं हे महायशः ! मया मिक्तभरिनिर्भरेण भक्ते: आन्तरशितेः भरः - प्राग्मारः -आधिक्यं तेन निर्भरं - पूर्णं भिक्तभरिनिर्भरं तेन तथाभृतेन भक्या२० धिक्यपूरितेन हृदयेन -अन्तः करणेन कृत्वा इति - पूर्वोक्तप्रकारेण त्वं संस्तुनः - सम्यग् वर्णितोऽसि । ता इति तस्मात् कारणात् हे देव ! दीव्यते - स्तृयते जगज्जनैरिति देवस्तस्यामञ्चणं हे देव !
हे पार्श्वजिनचन्द्र ! जिनेषु चन्द्र इव चन्द्रः, भव्यानामतीवाह्नादकत्वात्, पार्श्वश्वासौ जिनचनद्रश्च पार्श्वजिनचन्द्रस्तस्य सम्योधनं हे पार्श्वजिनचन्द्र ! भवे भवे - जन्मिन यावन्मोश्वं
प्राप्तोमि तावत् महां वोधिं - तत्त्वज्ञानं - सम्यक्त्वं दद्याः, भेत्य जिनधर्मावाप्तिं वा द्याः, 'देसु' चि
२५ पाठे देहि - प्रयच्छ इत्यहं प्रार्थये । इहान्येऽप्यर्थाः सन्ति । तथा पार्श्वयक्षपक्षेऽप्यन्योऽर्थोऽस्ति
परं विरेतरमयाकोक्तः, किन्तु मुलार्थ एव व्याख्यातोऽस्ति ।

उपसर्गहरस्तोत्रे, वृत्ति श्रीहर्षकीर्तिस्तरिमाम्। कृतवान् सुखावबीधां, मन्दमतीनां हितार्थाय ॥ २ ॥

॥ इति डितीयसरणवृत्तिः ॥ २ ॥

凝 液 液 凍

१ 'विद्वारं विस्तरमिया नोक्ताः' इति स-पाठः ।

## वीर सेवा मन्दिर

| पुस्तकालय ्                     |                       |                                         |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                 | C30, a                | j)                                      |
| काल मं०                         |                       |                                         |
| संस्का करायांड पा ही रा ट्याला  |                       |                                         |
| भीर्षक ठाने लाध रत्नुस अनुसादार |                       |                                         |
| खण्ड कम मध्या 6.59              |                       |                                         |
| 44 4 4                          |                       |                                         |
| दिनाक                           | सिने बाल के हस्ताक्षर | वापसी का                                |
|                                 |                       | दिनाक                                   |
|                                 | ·                     |                                         |
|                                 |                       |                                         |
|                                 |                       |                                         |
|                                 |                       |                                         |
|                                 | A                     |                                         |
|                                 |                       |                                         |
|                                 |                       | *************************************** |
|                                 |                       | ·                                       |
|                                 |                       |                                         |